## TEXT PROBLEM WITHIN THE BOOK ONLY

**TIGHT BINDING BOOK** 

Drenched book

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_178536 AWAYNINA AWAYNINA

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H83.1 Accession No. H 2064
Author पहाडी
Title खारा में १९५२

This book should be returned on or before the date last marked below.

### छाया में

#### [ चौबीस सामाजिक कहानियाँ ]

पहाड़ी

सर्वोद्धा राष्ट्रिय ग्रन्दिर इतेनीअङम् रोड्, हैदराजाद (ददि.ण).

प्रकाशगृह, इलाहाबाद

#### तृतीर्षं संस्करणः १६५२

तीन रुपया, चार आना

#### प्रिय उर्मिला को

इस संग्रह में चौबीस सामाजिक कहानियाँ हैं। प्रथम-संस्करण में केवल बारह कहानियाँ ही थीं।

त्राज कथा का युग है और ये कहानियाँ एक नए दृष्टिकोण की श्रोर इशारा करती हैं। त्राशा है कि पाठकों को दिलचस्प लगेंगी।

३१ ए. बेली रोड, प्रयाग

—पहाड़ी

#### सूची

| ₹.          | श्चविश्वास या     | • | 5           |
|-------------|-------------------|---|-------------|
| ₹.          | रिषया.            |   | 3\$         |
| ₹.          | खेल               | • | २६          |
| ٧.          | तमाशा             | • | <b>३६</b>   |
| ٧,          | व्याख्याहीन जीवन  | • | ¥Ę          |
| •           | विवेक का सवाल     | • | ዺ४          |
| <b>6</b> .  | वह कौन            | • | ६१          |
| ₹.          | धुत               | • | ७३          |
| ٤.          | हेम को एक वत्र    | • | 58          |
| ₹0.         |                   | • | ६३          |
| ₹₹.         |                   | • | 33          |
| १२.         | कुछ रोज           | • | ११३         |
| ₹₹.         |                   | • | १२६         |
| 8X.         | काली बाबू         | • | <b>१३</b> ३ |
|             | सिलसिलेवार घटनाएँ | • | <b>१</b> ४१ |
| •           | कामिनी            | • | 385         |
| १७          | चीन के आँचल में   | , | १५६         |
| <b>१</b> ८. |                   | • | १६९         |
| ₹٤.         |                   | • | १७८         |
|             | एक दृष्टि         | • | १८६         |
| <b>२</b> १. | काँटा             | • | १६२         |
|             | मलिन छाना         | • | २००         |
| ₹₹.         | त्राविष्कार       | • | २१०         |
| ₹¥.         | छाया में          | • | २२५         |

#### श्रविश्वास या

"आपने इस गाड़ी के इक्षन का नम्बर पढ़ा ।" मेरे साथी मुसाफिर ने मुक्तसे पूछा।

''नहीं।'' मैं उसकी स्त्रोर देखता हुन्ना बोला।

'तो फिर ....।"

"क्या है ?"

''तेरह।''

''श्राखिर इसमें नई बात !'' सामने बैठे हुए बंगाली बाबू ने श्रपनी आँखों के आगे से अखबार हटाते हुए उत्सुकता प्रकट की।

श्रीर वह व्यक्ति एक सन्दिग्ध भूंभलाहट में बोला, "शायद श्राप लोग यह नहीं जानते हैं कि वह नम्बर नाश का सूचक है। जिस महीने की तेरह तारीख को श्रासमान पर सिर्फ तेरह तारे दीख पड़ेंगे श्रीर तेरह बार बिजुली कड़केगी, उसी दिन प्रलय होगा।"

"तब तो आज हमारी गाड़ी पर भी " ।" सामने बैठे एक साहब ने कुछ कहना शुरू किया था कि एक नौजवान साथी ने बात काटी, "ऐसी बात न कही। इस दुनिया में वैसे ही बहुत दुःख बिखरा पड़ा है।"

"श्राज ऐसी बातों पर विश्वास कर लेने का जमाना नहीं है।" कोई महानुभाव श्रपना तर्क पेश करने में नहीं चूके।

तो मेरे साथों ने उलभान श्रीर श्रचरज हटा कर कह दिया, "श्रापको क्या यह मालूम नहीं है कि उस साल तेरह तारील को सूर्यप्रहण पड़ा था, तो एक शहर में भूचाल श्राया, एक नाव हूबी श्रीर एक मालगाड़ी एक्सप्रेस से लड़ी थी।"

सामने कुछ लड़के ताश खेल रहे थे, हमारी बातों को सुन कर उन लोगों ने खेल बन्द कर दिया। एक उठा और हमारे पास आकर बोला, "आप लोगों में से कोई आदमी ताश का एक पत्ता निकाल ले। उस पत्ते से भी भाग्य अजमाया जा सकता है।"

किसी ने उन फैले पत्तों में से एक पत्ता निकाल कर देखा। उतने धारे पत्तों के बीच से जैसे कि वह श्रपने भाग्य का निर्णय करना चाहता हो। वह हुक्म का एका था।

"ठीक !" कालेज के विद्यार्थी के समाधान कराते हुए कहा, "ताश का पत्ता भी त्राने वाली विपत्ति की सूचना दे रहा है। नहीं तो यह मनहूस पत्ता ही क्यों निकलता ! "

सब के चेहरे फक्क हो गये, जैसे कि यह पत्ता, किसी भयानक व्यवस्था की आरे आगाह कर गया था। मेरे दिल पर भी एक गहरी निराशा छा गयी। एक भारीपन और पीड़ा थी, जैसे कि कोई घाव दुःख रहा हो। कभी-कभी मन अपनायास उचाट हो उठता था।

श्रीर यह बात .....!

रेल का सफर भी अजीब ही होता है। एक डिब्बे में कई अनजान आदिमियों के बीच बैठे रहना। उनकी बातों श्रीरधारणाओं में अपने को चालू कर, निजी राय देना। फिर 'प्रेम का चलचित्र' श्रीर दु:खान्त के अध्यायों के निर्माण के लिये कभी-कभी वह उपयुक्त जगह साबित होती है; किन्तु आज के सफर में नहीं सोचा था कि यह भी सुनना पड़ेगा। माना कि हम अलग-अलग व्यक्ति हैं, जिनके ख्यालात और दलीलों में कहीं समानता नहीं। और विन्दुमात्र से शुरू होने वाली इस दुनिया में जब शूर्य से इतनी आवादी बढ़ गयी, तब किसी बात पर अविश्वास नहीं होता है। जो हो जाय उसे नया कैसे मान लें?

"तेरह !" मेरे बगल वाला गुनगुनाया । "क्या है !" मुक्ते बात पुछनी जरूरी लगी।

१ + ७ + ५ = १३ तेरह! मेरे टिकट के नम्बरों का भी जोड़ है।

श्रव विश्वास हो गया कि इन सब बातों के मिल जाने पर जरूर कोई श्रमहोनी बात होकर रहेगी, जिसके लिये हर एक को तैयार रहना पड़ेगा। जैसे यह विपत्ति श्रव नहीं टलेगी, किसी को खुटकारा नहीं मिलेगा, हर एक पर यह बात लागू होती मिली। वह गिनती श्रीर संख्या हमारे जीवन-हिसाब से सम्बन्धित है, आरज तक यह नहीं सोचा था। यह सब जान लेने का अवसर भी कभी नहीं मिला। भले आदमी बेकार का भगड़ा कब मोल लिया करते हैं।

एकाएक गाड़ी ने ल्लीण-स्वर में सीटी दी। सब चौंक उठे। लगा कि जो सोचकर तय किया, वह अकाट्य ही है। एक दूसरे के चेहरे की आर देखने लग गये। हर एक वैयक्तिक-रूप में अपने को समभ्तने लगा। बाहर सांय-सांय हवा बह रही थी। सब संभल गये। गाड़ो रुक गयी। चारों ओर घना जंगल था। बाहर सिगनल का रंग लाल था। लेकिन गाड़ी फिर चल पड़ी। हरएक अपने में अपने बीते जीवन की यादगारें टटोलने लगा। दुःख में सर्वदा सही बातें याद आती हैं।

न जाने किसने पहले-पहल अपने दिल का ताला तोड़, भावुकता में अपने जीवन पर लागू होने वाली घटनाओं का बखान शुरू किया। वह जो बूढ़ा किनारे पर था, उसके आगो-पोछे कोई नहीं। आज निपट अकेला है। उसकी मौत पर, उसका अपना कोई भी अफसोस करने वाला नहीं। वह भी एहस्य था। उसके बीबी-बच्चे थे। एक साल की प्लेग में सब सफाई हो गयी। तब से वह फकीर बना तीर्थयात्रा किया करता है।

उसके पास बैठे व्यक्ति ने समभाया, "यह बेकार बात है। होनहार कभी टला है! उस भविष्य को कौन पकड़ पाया ?"

कि सामने बैठे वकील साहब ने बात शुरू कर दी, "श्राप लोग शायद यह नहीं जानते कि मुक्ते हृदय रोग है, डाक्टरों का कथन है कि कभी हृदय की गित रक सकती है। श्रब सोचता हूँ उसने ठोक कहा था। कभी कहीं भी मौत श्रा जायगी। मेरा दिल मिचला रहा है। सांस की गित तेज महसूस होती है। मेरा तो विश्वास है, मेरी मृत्यु निकट श्रा गयी। मैं श्रपनी वसीयत श्रीर कागजात वगैरह ठीक करके वकील के पास सौंप श्राया हूँ। श्राप लोग बेकार कुछ न सोचें। मुक्ते ही मरना है। यह भूठ नहीं होगा। मनहूस घड़ी मुक्त पर टल जायगी।"

तभी एक विद्यार्थी कह वैठा, "श्राप गलत कह रहे हैं। मुक्ते तो जीने का जरा भी उत्साह नहीं है। न जाने किन-किन उम्मेदों के साथ एम० ए० पास किया था। पास करने के बाद सोचा कि अब निश्चिन्त होकर रहुँगा। लेकिन मुसीबतों ने साथ नहीं छोड़ा। बेकारी—बेकारी! पिछले दिनों रहने और खाने-पीने की ठीक व्यवस्था न होने के कारण से बीमार पड़ गया। सरकारी अस्पताल में भरती हुआ। खांसी लगातार जोंक की तरह चिपकी रही। बुखार आया करता था। डाक्टरों ने दो महीने रखने के बाद यह कह कर निकाल किया कि द्वय के मरीज का क्या है, यह तो सालों रोग घसीटता-घसीटता पंगु की तरह जीवित रहा करता है। अस्पताल कोई स्वर्ग के रोगियों के लिये आश्रय थोड़े ही है। अब आप ही समिक्तये कि मैं उत्साह कहाँ से बटोर लाऊँ। मैं खुद उस मौत से निपटना चाहता हूँ, ताकि इस शरीर से खुटकारा पा जाऊँ। आज तरह का नम्बर देख कर……!"

वह खाँसने लगा। बड़ी देर तक उसकी खुट-खुट-खुट करती खाँसी हिन्बे के पटड़ों पर खट-खट-खट बजकर प्रतिध्वनित हुई। वह सुस्त पड़ कर धीमें स्वर में बोला, "ऐसी जिन्दगी को चालू रखने से क्या फायदा है! आज अब निश्चिन्त हो ....।"

"श्रो हो-हो-हो !" हमारे नजदीक बैठे, बरांडकोट पहने, पलटन के हक्लदार ने हँसते हुए कहना शुरू किया। "मौत की मंजिल पार करने वाले, एक ऐसे ही दिन मैंने प्रेम किया था।"

''प्रेम १' मैंने धीमे स्वर में प्रश्न किया।

"हाँ फ्रांस की बात है। तब मेरी उम्र अट्ठाइस साल की थी। रात को इमारी टोली ने जरमनों की एक टुकड़ी पर धावा बोला था। में घायल हुआ। अस्पताल की चारपाई पर लेटा-लेटा बहुत निराश हो जाया करता था। सोचता कि मौत अपनों से हजारों मील दूर परायों के बीच आयी है। उस अवस्या में में पागलों की तरह रोया करता था। आप यह तो जानते हैं, 'मिलिटरी' की नसें दयालु नहीं होती हैं। सब यही कहते हैं। खुद यह बात मैंने परख ली थी। व्यक्ति की मौत का हाल एक तीच्या फीकी मुस्काम के साथ सुनाने में वे प्रवीग होती हैं। उनकी हँसी में सर्वदा निर्दयता का कठोर पुट मिलता है। किन्तु जो नर्स मुक्ते देखने आया करती थी, मेरे साथ उसका व्यवहार बहुत

सह्दयतापूर्ण था। बड़ी-बड़ी देर तक पास लोहे की कुर्सी पर बैठी छेद-छेद कर बातें पूछती। वह अपने में मेरे घर के हर एक व्यक्ति की जानकारी का जान भी न जाने क्यों संवार कर रखना चाहती थी। एक दिन वह नारी भावुकता में बोल बैठी, 'जानते हो, मैं तुम्हारा इतना ख्या ज क्यों रखती हूँ !'

'क्या ?' मैं त्र्याश्चर्य में बोला था।

'यह देखो।' कह कर उसने मेरे पलंग से लटकी नम्बर वाली तस्ती उठा, मुक्ते सौंपते हुए कहा, 'इसे अभी-अभी बड़ा डाक्टर लगा गया है।'

"मैंने देखा था कि '×' का चिन्ह बना हुन्ना है।

"वह बोली, 'यह मौत का चिन्ह है।'

'मौत का !' मेरा सारा शरीर कांप उठा था।

'हाँ, हमें जल्दी चालीस आदिमयों को जगह लेनी है। लाचारी में बिस्तर खाली करवाने हैं। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है कि बेकार पड़े मरीजों को मार डाला जाय। उनको रखने से लाभ ही क्या होगा। इसीलिये डाक्टर प्रति दिन चक्कर लगाकर, ऐसे मरीजों की तिख्तियों पर यह निशान लगा जाता है, फिर हमारे पास जहर के इन्जेक्सन देने के अलावा कोई खास काम नहीं बचता। आज्ञा नहीं टाल सकती हैं !

"मैं कुछ नहीं कह सका था। कैसी दुनिया थी वह। और इस सम्यता का नतीजा कहाँ पहुँचने वाला है! जहाँ एक दूसरे की मौत तक का इन्तजार नहीं करता है। जरूरत के आगो, आदमी के जीवन की कोई परवा नहीं।

श्रीर वह बोली थी, 'श्राज चौथा दिन है। रोज मैं वह चिन्ह मिटा देती हूँ। जानते हो क्यों १ मेरा एक भाई था। तुम जैसा, तुम्हारो हो उम्र का था। वह पिखले हफ्ते इसी श्रस्पताल में मर गया।' कह कर, वह टप-टप-टप श्रांस बहाने लगी थी।"

- यह कहकर हवलदार ने ऋपनो जेब से मैला चमड़े का बदुआ निकाल कर, एक फोटो सबको दिखलाया। वह उस युवती नर्स का फोटो था। 'चुर रहो !'' कोई चिल्लाया।

<sup>&</sup>quot;क्या है ?"

"तुमने नहीं सुना !"

"क्या ?"

"वह सामने जंगल की स्त्रोर … …"

उसी समय शृंगालों की हूआ-हूआ-हूआ सुनाई पड़ी। सन्नाटा था। गाड़ी सरसराहट के साथ आगे बढ़ रही थी, जैसे कि उसे इम सबकी मौत से कोई वास्ता नहीं है।

वह बोला "अभी मैंने देखा कि वह सामने जंगल से एक मनुष्य ऊँचा उठा। वह उठता चला गया और आसमान को छूकर, एकाएक न जाने कहाँ लोप हो गया है।"

"लोप हो गया ?" किसी ने पूछा।

"वह भूत था।"

"भूत !"

'यह सच बात है। बचपन में मैं मिडिल स्कूल में पढ़ा करता था। तब हम लोग शनीवार की रात को अपने घर लौट आते थे। अगले हफ्ते के लिए रासन ले जाना पड़ता था। एक दिन हम गाँव लौट रहे थे? रास्ते में रात पड़ गयो। गांव से दो मील पर भैरव की गढ़ी है। वहीं हमने रात काट लेने की ठानी। देवता से भूत डरते हैं, उसके नजदीक इसी लिये नहीं जाते हैं। आधी रात को कोई मेरे साथी का नाम लेकर पुकारने लगा। मैंने डर कर अपने साथी को जगाया। हमने देखा—सामने कुछ दूरी पर सवारों की एक पलटन खड़ी थी। सब सफेद कपड़ों में, सुफेद घोड़ों पर सवार थे। उनका कप्तान हमारी ओर देखता हुआ, उंगली से हमें अपने पास बुला रहा था। फिर नहीं मालूम क्या हुआ। हम दोनों अगले दिन बेहोश वहाँ पड़े मिले थे। मेरा साथी तीन रोज के बाद मर गया था! आज मुक्ते वही याद हो आयी है। जरूर वह भूत ही था! मुक्ते उसने बुलाया। आप लोग अब न डरें! मुक्ते निश्चय हो मरना है। फिक्र ही तब क्यों की जावे।"

मैं चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। सौचता, इस दुनिया में आदमी श्रौर उसके किस्से कभी समाप्त नहीं होंगे। भले ही एक दिन हम मिट जावें। श्रविश्वास या ... १५

उससे इनका कुछ सम्बन्ध नहीं है। इन इतनी सच्ची घटनाओं को सुनकर कोई सान्त्वना नहीं मिली। यह ठीक जंचा कि इस दुनिया में मौत मांगने वाली की परियाप्त संख्या है। भले ही मौत उनके बहकावे में नहीं आवे। श्रीर यह मौत आकर, जब एक दिन सबको दक लेगी तब क्या होगा ? माना, मौत आकर बारी-बारी से सबकों साथ ले ले! इन सारे किस्सों को सुन लेने तक मौत बैठी नहीं रहेगी। श्रीर तेरह नम्बर का इन्तजार……!

मेरा ध्यान उस कोने में चुपचाप बैठे युवक की स्रोर गया। वह स्रापनी किताब पढ़ने में मस्त था। बीच-बीच में सिगरेट फूंकता; एक भैन भरी दृष्टि से बार-बार हमें देख लेता था। सब अपनी बातों में इतने मशगूल थे कि उसकी स्रोर देख लेने की फिक्र किसी को नहीं थी। न वही हमारे बीच स्राना चाहता था। उसे इन बातों से कोई खास दिलचस्पी न लगी। वह स्रपने में ही मम था। इतना हल्ला; यह उलभान, मौत का वह सवाल—कुछ भी उसे घेर स्राकर्षित नहीं कर सका। वह बीच-बीच में सिगरेट फूँकता, बातें सुनने सा लगता श्रीर फिर स्रपनी किताब में हुव जाता।

मैंने पास जाकर कहा, "माफ करना दोस्त। क्या आपको हमारी बातों से कोई दिलचस्यी त्रौर मतलब नहीं है ?"

''मतलब !'' उसने मुक्ते घूरते हुये कहा । फिर किताब बन्द कर दी । ''हमारी बातें श्चापने सुनीं १''

उसने सिगरेट का पैकट मुक्ते सौंपते कहा, "पहले यह लीजिए। दुनियां भर की बातों पर क्या राय दी जावे। फिर हमें हर एक की जिन्दगी या मौत का ठेका तो लेना नहीं है। वैसे कुछ मौत है भी नहीं कि हम उससे वास्ता रख लें। समक्त लो हम जिन्दा हैं—ठीक है। मर जावं—वह ठीक ही होगा। कहीं गलत अपने को क्यों मान लें। मौत आवे—आवे! यदि नहीं आवेगी, फिर भी हमें फिक्र नहीं है।"

' आपका अजीब सा तर्क है ?"

"आपही न सोचिये, गाड़ी लड़ गयी याहम सब मर गये, वहीं पर कहानी नहीं निपट जायगी। उसके साथ जो पिछली जान-पहचान है, वह तो नहीं मिट जायगी। लाशों के फोटो श्रस्तवारों में छुपेंगे। पहचान होगी, रिश्तेदारों का गिरोह सवाल-जवाब करेगा। यदि कोई लावारिस ही निकल जायेगा तो उसके हिफाजत वाला सन्देह बरतना व्यर्थ बात है।"

मेरी समभ में कुछ भी बात नहीं आयी। भय तो सबको धेरे था। अब इस दलील पर टिकने की क्या गुझायश थी।

लेकिन वह बोला ही, ''मेरी कोई खास कहानी नहीं है। साधारण बात, प्रेम श्रोर उम्मीद का चल-चित्र है।''

"त्राप क्या कहना चाहते हैं ?"

'यही कि मैं आशा और प्रेम को विवाह के ऊपर मानता हूँ। आशापूरी हो और प्रेम भी चले—दोनों बातों का कौन सा लगाव है। यह धारणा गलत है। मैं यह कब कहता हूँ कि मुफे जीवित रहने में खुशी है या अपनी मौत पर दुःख होगा। मौत निराशा के घावों को कभी न भर सकेगी। ताश का खेल १ हुकुम का इक्का मैंने ही निकाला था। कोई खास बात मुफे नहीं लगी। वही मेरे हाथ में आया था। उसकी किसी परवा को अपने पर लागू नहीं करता हूँ। वैसे ताश और माग्य के मामले में, मुफे कभी अपने भाग्य के प्रति अविश्वास नहीं हुआ है। यही मेरी अपनी सामर्थ्य समिक्तए।"

"सुना कि जो ताश पर विश्वास करते हैं, वे प्रेम पर अविश्वास बरतने की आरे उदासीन नहीं रहते।"

"आपका मतलब, यही हैन कि मैं निराश प्रेमी हूँ। बात ठीक नहीं है।"

वह रक पड़ा | बाकी सिगरेट के दुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया । गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर गयी थी ।

''---स्टेशन है।" कोई बोला।

'यहाँ वह सामने वाला मकान है न। वहीं मेरी माँ की मौत हैजे से हुई थी।" एक मुसाफिर बीच में ही बोल बैठा।

गाड़ी चलने लगी थी। मैं उसी युवक की श्रोर देखने लगा। वह बहुत चिन्तित सा लगता था। उसने बोलना शुरू किया, "कुछ भी हो मुक्ते अपने

श्वविश्वास या ... १७

जीवन से काफी सन्तोष है। कहीं मुफे कभी नहीं लगती है। इस वक्त मैं अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। उसकी बीबी मेरे साथ कौलेज में पढ़ती थी। मैं उससे कुछ प्रेम सा करने लगा था। एक दिन जब उसने मेरे दोस्त के साथ विवाह किया, तब मुफे बेहद खुशी हुई थी। कल दोस्त का तार मिला। उसकी पत्नी ने मुफे बुलाया है। वहीं इस वक्त जा रहा हूँ। वह बड़ी सुन्दर लड़की है। ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी।"

यह कह कर उसने अपने दोस्त के घर का पता लिख कर दे दिया श्रीर अनुरोध किया कि मैं किसी श्रगले दिन उससे जरूर मिल लूँ।

तीसरे दिन मैं लिखे पते पर पहुँचा। उस लड़की को देख लेने का सवाल मन में था। उसने उसकी कितनी तारीफ नहीं की थी। वहाँ पहुँचा; पहुँच कर दरवाजा खटखटाया। एक युवक बाहर निकला। मैंने अपना नाम बतला दिया।

वह बोला, "मैं खुद आपका इन्तजार कर रहा था। बैठिए, आपके दोस्त एक लिफाफे में चिट्ठी लिख कर आप के नाम छोड़ गये हैं।" उसने लिफाफा लाकर मुक्ते दे दिया। मैंने खोल कर पढ़ा। लिखा हुआ था:

दोस्त,

मौत,—जीवन श्रीर भाग्य, छोटी-घटनाश्रों के लगाव से श्रलग नहीं है—यह ठीक बात भी है। मैं श्रक्सर ताश के खेल में, हुकुम के इक्के श्राने पर बाजिया जीती हैं। ट्रेन में जब वह निकला, श्रपशकुन के प्रति श्रविश्वास मैंने किया था। तथ्य को बात वह नहीं लगी थी। समभता था कि सारी दुनिया के विश्वास में श्रकेला खड़ा रह श्रपने को जीत सकने की सामध्य रखता हूँ।

स्तिन जब मैं यहाँ पहुँचा, तब देखा—वह बिल्कुल पीली पड़ गई थी।
मुक्ते देख कर हँसी। अपने पास बुलाया। कमरे में सन्नाटा था। कोई हमारे
नजदीक नहीं था। उसने कहा, जानते हो, मैंने तुमको अपने पास क्यों
बुलाया है !''

'मके !'

'ET 1'

'मैं क्या जानें।'

'सुनो, सुभ्के तुम्हारी जरूरत थी। आज तक तुमसे एक बात छुपाई है। अब वह सब अपने पास नहीं चाहती हूँ।'

'मैं चुप रहा।'

'वह मेरा हाथ, ऋपने में लेकर बोली, 'जानते हो, मैंने ऋपने जीवन में सब से ज्यादा किसे प्यार किया है ?'

'---' मैंने ऋपने दोस्त का नाम लिया।

"तुम्हारा समभना ठीक है। मैंने पित के प्रति सर्वदा अपना कर्तव्य निभाया। यह जान कर भी कि तुम्हारे अप्रतिरिक्त मैं किसी से प्रेम नहीं कर सक्ँगी। यदि हम विवाह कर लेते, तब यह बात निभ नहीं सकती थी। हम दोनों में कोई ऐसा नहीं था, जो दूसरे पर जोर डाल सकता। हम तो एक से कमजोर थे। जानते नहीं हो तुम—एक आकर्पण होता है पुरुष में। वह तुम में पाकर भी मैंने लाचारो विवाह किया था। तुमने कभी पूछा नहीं, समभाया कव था। मैं भला क्या कहती। तुमने समभा कि मैं आजीवन संतुष्ट रहूँगी। इनकार नहीं करती। फिर एक ख्वाहिश मेरी थी। वही तुमसे कह, उस भारी मैद के भार से अब बरी हो गयी हूँ।

'—वह मर गयी थी । तब मैंने जाना कि दुनियाँ कुछ बहम पर भी जरूर टिकी है। तो एक ख्याल आया कि जीवन से खेल क्यों न खेल लूँ।

'मेंने श्रपनो छ नली पिस्तील में सिर्फ एक कारत्सभरा है। यह मुफे याद नहीं है कि वह किस खाने में है। श्रब में दो 'फायर' हवा में कर, तीसरा श्रपने माथे पर करूँ गा। सिर्फ एक बार मुके परीक्षा लेनी है। यदि वह खाली होगा या गोली पहली-दूसरी में छूट जायेगी, तो मैं फिर कोशिश नहीं करूँ गा श्रीर सोच लूँ गा कि मुक्ते जीना जरूरी है। यदि मैं मर जाऊँ, तब यह एक कहानी ही रहेगी। यदि में सच ही मर जाऊं, तो रेल के उन मुसाफिरों का कथन गलत होगा कि भाग्य से लड़कर हम उसे घोखा नहीं दे सकते हैं। कोई एक मरने वाला जरूर था। वह भूतवाला. वकील, च्रय का रोगी या… श्रपने को उनमें न गिन, उनका मजाक मैंने जरूर उड़ाया है। श्रब यह खेल, खेल लेने के लिए मजबूर हुआ हूँ।'

38

अपने पत्र में उसने हुकुम का एका रख दिया था।

में श्रवाक रह गया । उसके दोस्त से श्राश्चर्य में पूछा, "वे कहीं हैं ?"

वे मुक्ते अपने साथ ले गये। कमरे का दरवाजा खोला, खिड़की पर पड़ा रंगीन परदा हटाया। देखा मैंने: वह जमीन पर चित्त पड़ा हुआ था। उसकी कनपटी पर एक नीला घाव था और जिस पर काला खून जम गया था।

#### रधिया

श्राधी रात बीत जाने पर जब काशी नहीं श्राया तो रिधया कांप उठी। श्रापस में उनका कगड़ा रोज ही हुआ करता है। काशी भले ही उसे मारता-पीटता है किर भी वह उसका सगा है। उससे वह गुस्सा होकर आखिर समकीता कर लेना सीख गयी है। रिधया और काशी दो नहीं, उनकी एक गृहस्थी है, जिसकी जिम्मेवारी दोनों पर है और वे उसे चलाया करते हैं। काशी के प्रति उसके दिल में विद्रोह भी उटता है। वह काशी तो अब बहुत बदल गया है। पहले ऐसा नहीं था। तब उन दोनों के बीच कगड़ा होकर, बात बहुत नहीं बढ़ती थी। जीवन में नयी आकांक्षा और उम्मीदें थीं। काशी एक युवक था और रिधया एक मुन्दर छोकरी। दोनों आपस में एक दूसरे को खूब प्यार करते थे। अब तो जवानी का वह उकान चूक गया था और दोनों के जीवन के बीच 'युग की दासता' ने एक खाई डाल दी थी। जिसे पाकर उनमें अपना-अपना असन्तोप बढ़ रहा था।

सात साल पिछला जमाना। तब काशी में कोई बुरी आदत नहीं थी। वह सारे मोहल्ले के लड़कों के गिरोह का सरदार था। उसकी शरारतों से सब घबराया करते थे। उसके साहस की चर्चा सब में चालू रहती थी। एक दिन मेले से लौटते हुए रिधया अर्केली छूट गयी। वह दिन आज याद हो आया। मेले में बड़ी भीड़ थी। उसके सब साथी आगे बढ़ गये। वह उनको

हुँ ढ़ने लगी कि सांभ हो आयी । बस, वह जल्दी-जल्दी घर की ओर बढ़ गयी। लेकिन राह में उसे गुन्डों ने घेर लिया। वे उससे अश्लील मजाक कर, उसे छेड़ने लगे। वह घबरा गयी थी। उसी वक्त वहां काशी पहुँच गया श्रीर काशी...

"काशी आ गया।" रिधया की सास ने पूछा। वह बुढ़िया फटे पुराने गुद्दों के बीच पड़ी है। बहुत तेज बुखार में अपनी मौत का इन्तजार कर रही है। इस बीमारी में भी बीच में टें-टें-टें लगाये रहेगी। रिधया का तो अंग-अंग टूट रहा है। वह बहुत कमजोर है। अब उसमें ताकत नहीं है। इस पर भी अभी-अभी एक अजीब काएड हो गया।

इन मजदूर दल वालों को न जाने क्या पड़ी रहती है। एक हड़ताल करने को कहेगा, दूसरा मजदूरों को भड़कायेगा। जैसे कि सारे हकों की लड़ाई काशों और रिधया के लिए हो रही है। जिसे जीत कर वे दोनों चैन की वंशी बजायेंगे। उस वंशी का स्वर-साधन ठीक करने के लिए एक 'पब्वा' शराब काशी पिया करता है। पिये बिना जैसे कि गाड़ी श्राटक जायगी।

शायद वे लोग नहीं जानते कि काशी निगोड़ा नहीं है । उसकी माँ है, उसकी बीबी है, उसके बच्चे हैं। इसी लिये उसे हड़ताल में अगुआ बनाना अनुचित होगा। उससे नारे लगवा कर उसे गलत जोश सौंपना एक भूल है। उसे अपनी टूटी और उजड़ती हुई गृहस्थी को संभालने के लिए पैसा चाहिए। वह पैसा मजदूरी से मिलता है। मजदूरों की अजीब हालत होती है। वे बात को ठीक समसे बिना ही कभी-कभी जलूस निकाल दिया करते हैं। जब एक दल हड़ताल कर देता है, तो दूसरा दल सहानुभूति दिखाने के लिए काम छोड़ देगा। तीसरा दल इसे एक 'फैशन' मान उसमें शामिल होता है और इससे मजदूरों की आवाज सही 'व्यक्तित्व' नहीं बन पाती। कभी-कभी तो साधारण कच्ची चोटें खाकर ही वह सब थोशा साबित हो जाता है।

कुछ भी हों, बुराई के भीतर बुराइयाँ हैं श्रीर उनको समक्त कर ही काशी श्रीर उसके साथियों ने वह शहर छोड़ दिया। दिन भर वे सफर करते रहे। उस दल में एक निठल्ला युवक भी था, जो एक बात मजाक सी कह देता था। चोखे तो बोला, 'काशो, मुभ्ते घर चार रुपये भेजने हैं। सुखिया बीमार हैं। ख्राले कस्बे के पोस्ट ख्राफिस से 'मनिक्रॉर्डर' कर देना।'

'चुप भी रह चोखे, पहले ऋपने पेट की फिक्र कर। मरने वाले को कोई नहीं बचा सकता है।" काशी ताव से बोला।

रिधया ने इसी वक्त काशी की ऋोर देखा। उसका बदन टूट रहा था। एक बच्चा गोदी में ऋौर एक पीठ पर था। वह बार-बार भी गी पलकों को पोंछ लेती थी। काशी के सिर पर कपड़ों की गठरी थी ऋौर हाथ पर बरतनों की बोरी। उसका चेहरा मुरक्ताया हुऋा था। चोखे फिर बोला, 'काशी ?'

'क्या है चोखे ! यही न सुखिया मर जायगी। अञ्छा है इस पापी दुनिया से तर जायगी हमी जीकर क्या कर रहे हैं।"

इसी बीच एक ऋौर मजदूर बोला, 'वहाँ तो हम बेकार नहीं रहेंगे। काम मिल जायेगा न १"

'इम किसी मिल के भीतर घुस जायेंगे।' दूसरा मजदूर दम्भ में बोला। 'भीतर!' चोखे की समक्त में बात नहीं आयी।

'क्यों, डर की बात क्या है। वे काम नहीं देंगे, तब वहाँ के मजदूरों को बहका कर इड़ताल करवा देंगे।'

वह 'इइताल' जैसे कि उनकी सब परेशानियों को सुलभा सकती है। पैसे के सहारे खड़ा रहने वाला मजदूर जब भूखा रहता है, तो वह निर्माण की बात कदापि नहीं सोच सकता है। वह क्या करे ? उसकी मजबूरी अपर उठ आती है। वह अपने को नष्ट होता देखकर फीकी हँसी हँसता है। उसके चारों श्रोर एक बड़ी भीड़ लगी रहतीं है। उसकी दृष्टि ताड़ीखाने, ताड़ी खाना, सूद देने वाले पठान और मिल के मालिकों से बाहर जैसे कि कभी नहीं पड़ेगी।

'पोस्टम्राफिस के नजदीक पहुँचने पर चोलेबोला, 'काशी, 'मिन्स्राहर'करदे।'

'मनित्राडर! मनित्राडर!! क्या चिल्ला रहा हैं।' काशी खीसें निकाल कर बोला।

उसकी बड़ी आँखें लाल थीं। मानो कि दुनिया श्रीर भगवान पर श्राया सारा गुस्सा उबल पड़ा हो। रिधया का बच्चा रास्ते में कस्बे की एक दूकान की श्रोर देखकर मचल उठा। 'हरामजादे चुप रह।' काशी ने उसे घूरते हुए कहा। रिधया अग्राटी से पैसा निकाल रही थी, उसका हाथ रुक गया।

मुत्री श्रव तक चुपचाप श्रपनी माँ की छाती से चिपकी सोयी हुई थी। रात-भर से उसकी तबीयत खरावथी। उसे बुखार था। रिधया बहुत थक गयी। उसने मुत्री को श्रपनी संगिन को देना चाहा, लेकिन मुत्री चुपचाप पूरी नींद न जाने कब सो चुकी थी। उसकी श्राँखें मंदी ही रही, जैसे कि श्रव नहीं खुलेंगी।

सबने सावधानी से मुन्नी को देखा। 'हा भाग!' कह रिधया फूट-फूट कर रोने लगी।

चोले ने मुन्नी को उठाया। पास जंगल की स्रोर ले जाकर, एक गड्ढे में गाइ दिया। उसकी द्रांखों से टप-टप-टा स्रांस्की बूदें टपकीं। वह फिर लौट स्राया।

रिधया टगी-सी खड़ी थी। उससे पूछा, 'मेरी मुन्नी को हाय अकेली छोड़ आये हो ?'

चोले क्या समभाता । साँभ हो आयो थी अभी शहर बहुत दूर था। मुत्री का सारा लोभ बिसार कर वे सब आगे बढ़ गये। उनका सब विश्वास उस शहर पर केन्द्रित था कि वहाँ नौकरी मिलेगी।

रिधया चौंकी, उसकी सास उठ खड़ी हुई थी, वह सारा स्वप्न मिट गया। उसकी सास ने ऋपना फटा कम्बल संभाला, पुराने टूटे जूने पहने ऋौर बोली, ''मैं काशी को बुला लाती हूँ। वह लड़-भगड कर चला गया है।"

बुदिया सिन्नपात की हालत में ही बाहर चली गयी। रिधया तो श्रसहाय पड़ी थी। उसका दिल घबरा रहा था। कभी तो एकाएक ख्याल श्राता, मुन्नी हृदय में बंदिरया की बच्ची-सी चिपकी है। लेकिन वह दिन में मर गयी थी। सब भूठ। उसका बच्चा चुपचाप कर्म पर मो रहा था। रिध्या की कमर दुख रही थी। हाथ-पाँव फूल गये.....।

एक-एक कर पिछली बातें याद आयीं। मेले से लौटकर काशी ने उसे बचाया था। फिर दोनों की शादी हुई। उसके दिन पहले कितनी सुख से बीतते थे। कभी भगड़ा होता तो, फिर समभौता भी। उनकी गृहस्थी हर तरह ठीक चलती थी।

श्रीर श्राज। एक नये शहरकी धर्मशाला में वह पड़ी हुई है। काशी न जाने कहाँ शहर में भटक रहा होगा। उसके समीप कोई नहीं हैं। वह श्रसहाय श्रीर श्रकेली है। दिन-भर के लम्बे सफर के बाद यही श्राखिर उसे देखना बदा रहा होग।

"त्रो मां !" उसका सारा शरीर दुख रहाशा। स्रभी एक घएटा पहले ही काशी लात-घूँ सों से उसकी मरम्मत करके चला गया। वह घटना !

वह किसके लिए पैसे संभाल, बचा करके रखती हैं। क्या काशी से पैसे छुपा कर रखना ग्रपराध है। काशी ने पैसे माँगे थे। चुपचाप दे देती। वह दारू पिये, चाहे जुन्ना खेले, उसे कुछ मतलब नहीं है। वह बेहोश हो गयी थी। उसकी तबीयत न जाने क्यों खराब हुई। चोखे कम्पाउएडर को बुला कर ले न्नाया। कम्पाउएडर ने दवा लिख कर चोखे को ग्रस्पताल भेज दिया। काशी बाजार का चक्कर लगा, लौटा था। उसे भूख लगी थी। न्नाकर चिल्लाया, "खाना लान्नो ?"

उसकी माँ बोली, "आज खाना कहाँ बना है। बाजार में खा लेना।" "मुक्ते खाना दो।" काशी फिर चिल्लाया।

काशी के गुस्से को रिधया पहचानती थी। वह एक दिन वेकारों की सभा में सारे शहर की मिलों को उखाड़ने की कसम खा चुका था। उसी वक्त वह एक मिल के पास खड़ा होकर ईटें उखाड़ रहा था, जैसे कि सारी मिल को नेस्तनाबूद करने की ताकत उसमें हो। वह अपनी धुन का पक्का व्यक्ति है, उस दिन पुलिस वालों ने उसे पकड़, कुछ बेत लगा कर छोड़ दिया। उसने नशे में कसमें खायी थीं कि वह एक दिन सब पुलिस मैनों के गले घोटेगा। नशे में वह आपे में नहीं रहता है।

रिषया ने ऋपनी ऋपटी से चवन्नी निकाल कर फेंकते हुए कहा था, 'बाजार से खा लेना। मेरी तिबयत ठीक नहीं है।"

"हरामजादीं, बदमाश, भूठ बोलती है, चार आर्ने! निकाल रुपया।" काशी ने चार लातें जमायीं। रिधया उठी और फिर लड़खड़ा कर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी।

कम्पाउएडर को गुस्सा चढ़ा। उसने काशी की गरदन पकड़कर चॉटे जड़ते

हुए कहा, "नालायक के बच्चे। वह खुद ही मर रही है, तुसे नशे में कुछ, होश भी है।"

"मरने दो !" काशी खीसें निकालकर हँस पड़ा। नाचने लगा, मर जायेगी—मर जायेगी ? फिर चुपचाप उसने रिघया की ऋँटिया से रुपया निकाला ऋौर यह कहकर कि "तुम ऋपनी माश्का को बचाली।" बाहर निकल गया।

रिधया को जरा होश आया। वह काँप उठी, काशी यह कैसा कलङ्क लगा गया था। उफ! यह भी सुनना बदा होगा। वह उठने की निरर्थक चेष्टा करने लगी। कम्पाउरडर बोला, "लेटी रहो।"

लेकिन रिषया पगली-सी बोली, "तुम यहाँ से चले जास्रो।" फिर फर्श पर गिर पड़ी। कम्पाउएडर ने जब यह हाल देखा, तो उसे मौत के स्राश्रय में सौंप कर वह चुपचाप चला गया।

अब वह चौंकी। वह पैसे क्रिक लिए बचाती है। उसका सुख क्या है ? काशी उसका पित है। वह चाहे कुछ हो, दोनों एक हैं। उसने पैसे माँगे थे तो वह देती। वह चाहे शराब पिये, चाहे कुछ। उसी की कमाई के पैसे हैं। वह शराब ठीक तो पीता है। वह बहुत परेशान जो रहता है।

श्रव तो वह बुढ़िया चली गयी थी। उस श्रॅंथेरी कोठरी में रिधया चुप-चाप लेटी रही। बच्चा बहुत पहले भूख से सिसक-सिसक कर रोता, थका-माँदा सो गया था। वह फिर सोचने लगी कि काशी कहाँ होगा है किसी शराव की दूकान के बाहर पड़ा होगा। वह उसे दूँ दने जायगी वह हिम्मत कर उठी पर सब बेकार। फिर उसी तरह लेट गयी। एकाएक उस भारी श्रव्यकार में उसने श्रपनी माँ की श्रावाज सुनी, मानो वह उसे पुकार रही हो। क्या उसकी माँ स्वर्ग से उसे श्रावे साथ लेने श्रायी है। बह नहीं जायगी। उसका बच्चा है। उसकी परवाह कौन करेगा है बना माँ के बच्चों की देखभाल ठीक-ठीक नहीं होती है। लेकिन उसने श्रांखे फाड़-फाड़ कर देखा, सच ही उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी उसे श्रपनी श्रोर हशारे से बुला रही थी।

''नहीं माँ ! नहीं-नहीं, मैं नहीं ऋाऊँगी।'' वह जोर से चिक्कायी। वह शब्द उस ऋन्धकार में विलीन हो गया। फिर चारों श्रोर वही सुनसान! बह काशी कहाँ होगा। कल वह उससे कहेगी,—काशी, श्रब तो तुमने दुनिया की लाज-शरम खो दी है। लोगों को तो देखा करो। इस तरह हम के दिन चलेंगे।

माँ माँ माँ ...... ! वह मुन्नी रो रही थी । मुन्नी सच ही उसकी छाती से चिपटी रही ।

मौं माँ माँ मां मां मां मां महिला हो थी। मुन्नी कहाँ रही तू। लौट आयी पिर लगा कि लोग गड्डा खोद रहे हैं। उसे गाड़ रहे हैं; आरे !

वह काशी न जाने क्यों चला गया। बुढ़िया कहां होगी। चोखे अभी तक लौंट कर नहीं आया था। रिधया बेहोश हो गयी।

चारों त्रोर घना श्रन्धकार था। इसी लिए वह सम्भव घटना छुपी-सी रही।

बड़ी रात गये चोखे आया। आकर पुकारा, "भाभी! भाभी!!"

कुछ न सुन कहता रहा, ''श्रो, भाभी, तूने बुढ़िया को क्यो जाने दिया । वह मोटर से दब कर मर गयी है।"

लेकिन उसकी बात कौन सुने ? रिधया को स्रब यह सब सुन लेने की फुर्सत नहीं थी। शायद उसमें सुनने की सामर्थ्य होती । वह स्रब उससे बरी थी। रोज की भन्भटों से स्नायास स्नाज छुटकारा मिल चुका था।

ऋष घोर ऋषियारा था। चोले ने ऋपनी जेब टटोली। दियासलाई नहीं मिली। वह कोठरी में इधर उधर ढंढ़ने लगा। तभी एक कोने में सिकुड़ी रिधया मिली। वह उसे हिलाता हुआ बोला, "भाभी! माभी!!"

भाभी उठ सकती, उठती। उठ कर सारी दुनिया की फिक्र बटोर लेती। "माँ—माँ!" बच्चा, हड़बड़ाता उठ कर पुकारने लगा।

रिधया के आगे तो अपन बच्चे के उठने और भूखे रहने का सवाल ही नहीं उठ सकता था।

'मां भूख लगी है।' बच्चा बोला।
'चुप रह श्रभागे।' चोखें ने कहा।
बच्चे की समक्त में बात नहीं श्रायी। वह रोने लगा।

उस आरन्धकार में चोखे की आधि से टप-टप-टप आदि की बूंदे टपक पड़ी। वे आर्थें की बूंदे रिधया का मुंह धो रही थीं।

वह सिसक सिसक कर रो रहा था । अब बच्चा भी रोंने लगा ।

दूसरे दिन सुबह पुलिस ने काशों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वह शराब के नशे में चूर, एक मिल की दीवार से ईंट निकाल रहा था। चौकीदार के मना करने पर उसने उस पर हमला किया।

मजिस्ट्रेट ने कान्न की दफा की सच्चाई बरतने के लिए सही सबूत पाकर उसे इस जुर्म में सिर्फ पांच साल की सजा ख्रीर सौ रुपया जुर्मीना किया।

रिधया की बाकी कहानी ऋब पांच साल बाद काशी लौट कर सुनायेगा। वह जेल में काम करते-करते वादा करता है कि ऋब कभी रिधया को नहीं मारेगा।

पाँच साल का लम्बा ऋरसा वह रिधया की याद में व्यतीत कर रहा है।

#### खेल

"मैं जल्दी ही मर जाऊँ गा। मौत मुक्त पर फन्दा डाल चुकी है।" वह चूढ़ा धीमे स्वर में बोला। कहता ही रहा; "एक बात की गाँठ मन में पड़ी थी। श्रव उसे खोल कर चैन से मरूँ गा। तुमने श्राकर मुक्ते उवार लिया है।"

सुबोध ने देखा - मैली गली के भीतर, एक जीर्ण पुराने मकान के धूल-भरे फर्श पर लेटा हुन्ना, वह बूढ़ा जीवन का न्नाखिरी वक्त पूरा कर रहा या। न पानी बरसना शुरू होता, न उसे यह न्नाश्रय लेना पड़ता। बरसात का मेह न्नाभी ककता भी नजर नहीं पड़ता था। भीतर कमरे से कराहने का स्वर सुनकर वह भीतर गया, तो पाया उस न्नासहाय व्यक्ति को,

कमरे से बदबू उठ रही थी। बार बार एक भारी डर वहाँ लगने लगा तो वह बूढ़ा बोला, "डर गये। सुनो ! सुनो !!," सुबोध ने टार्च की सफेद रोशनी में देखा - लम्बीदाढ़ी, सफेद बाल श्रौर ढांचे मात्र में सीमित नरकं काल । उसकी अन्तरात्मा कांप उठी । सारे शरीर में एक अज्ञात भय फैल गया । वह बृड़ा, मौत, बाहर पानी की लगी ऋड़ी—सारा वातावरण अजीव सा लग रहा था ।

श्रीर बुड़ा तो बोला"बंट जाश्री।"

सुबोध कहां बैठे १ वह गन्दा कमरा। मिचली श्राने लगी, फिर भी छुट कारा नहीं था।

"तुम डरते हो मर्द होकर।" वृद्धे ने तेज आवाज में कहा; "जाना चाहते हो, भाग जाओ। नहीं..., नहीं...।" वृद्धे का गला भर आया। गहरी निराशा ने जैमे कि उसे घेर लिया हो।

साहस क्टोर कर सुबोध बोला, "लो मैं मांढ़े पर बैठ जाता हूँ। ऋब तुम क्या कहना चाहते हो ?"

बस वह बूड़ा कहकहा मार कर भीषण हंसी हँस कर बोला, ''तुमने एक ईमानदार स्रादमी जैसा व्यवहार किया है। भगवान तुमको इसका बदला देगा।" चप हों गया।

कमरे में सन्नाटा था। सुबोध ऋौर बूढ़े के ऋलावा वहाँ कोई नहीं था।

सुबोध उस शहर में घूम घाम करने आया है। अपने जीवन में वह दुनिया भर घूम लेना चाहता है। जीवन का बहुत बड़ा हिसाब रखना उसे पसन्द नहीं हं! कहीं डेरा डाल कर जम जाता हैं। आज शहर के होटल में पड़ा है। सात-आठ दिन वहाँ रह कर उस शहर को छोड़ देगा। फिर कहां जायेगा, कुछ निश्चित नहीं है। बह इसे मंस्मट मानता है। इसीलिए ज्यादा फिक्र नहीं करता। अपने में मस्त रहने वाला जीव है। कोई ऐसा शहर नहीं जहां उसके दोस्त न हों। कल सांम को अचानक विपिन ने पहचान कर आश्चय प्रकट किया था। आज वह उसी के यहां 'लंच' पर गया था।

सध्या को खा-पीकर वह स्त्रपने दोस्त के साथ घूमने निकला। एकाएक सफेद घोड़े वाला एक सुन्दर तांगा टप-टप टप-टप करता हुन्रा बढ़ गया।

"तुमने नहीं देखा, जानबूभ कर उसने श्रपने सिर की साड़ी की गिरा दिया है।" हँसते हुए विपिन बोला।

"कुछ हो, इवा में उड़ते वालों से उसका सौन्वर्य श्रौर निखर श्राया है।"

''तो यो न कहो कि साइकिल आगे बड़ायी जाय।"

भारी कौतृहल वश सुबोध साइकल तेज चलाने लगा। तांगे पर बैठी वह युवती खूब जंचती थी। वह बहुत खिली श्रौर सुन्दर लगी। उसे देखकर तृष्णा बढ़ जाती। दिल गवाही देने के लिये तैयार हो जाता था।

"तुम इसे जानते हो।" सुबोध बोला।

"उतना ही जितना कि शायद तुम।"

''में ! कौन है वह १"

"शहर की नामी वेश्या।"

"वेश्या ! तब चलो लौट चलें।"

"यह भी खूब रही । पहले यथार्थवादी श्रीर जरा देर में श्रादर्शवाद क्या मजहब श्रपना रहे हो । कोई वह हमें डस तो नहीं लेगी ।"

"कुछ हो, लौट चलो। मेरा आगे जाने को मन नहीं करता है।"

तभी वह ताँगा बाग के फाटक के भीतर पहुँच कर श्रोक्तल हो गया था।

विपिन को उसके बंगले पर छोड़ कर सुबोध अप्रकेला लौट आया। उसके दिमाग में बात घूम रही थी कि वह वेश्या थी। मजे में वह साइकिल चला रहा था कि एकाएक मेह आ गया। बस वह अधियारे में भीगता हुआ आश्रय लेने उस मकान के बाहर खड़ा हुआ।

बूढ़े ने कहना शुरू किया, "यह बिलकुल सच बात है। इसे कहानी न समम्मना । तुम जवान हो; वह भी जवान था। तुम सुन्दर हो, वह भी सुन्दर था। तुम्हारी ही तरह वह भोला और खरा था। उसका दिल था। सेकिन वह साधारण मानव की तरह कोमल था। उसने श्रभी दुनियादारी नहीं सीखी थी। वह आदमी की सही पहचान नहीं जानता था। वह जीवन के सही खेल से वाकिफ नहीं था।"

एक दिन यूनिवर्सिटो से जलदी लौट कर आया। बोला, "माधो मेरे लिये खाना न बनाना। मैं नुमायश जा रहा हूँ। वहीं खा लूँगा। कुछ रुपये देना।"

माधो घर का नौकर था। देहात से साथ आया था। बड़ी रात लौट कर बह बोला, "माधो बड़ी गरमी है।"

देखा था माधो ने कि वह शराब के नशे में चूर हैं। वह अनर्गल बोलता रहा, "आज गलती हो गयी। तू जानता है मैं पीता नहीं हूँ। दोस्त नहीं माने। आज माधो मैंने एक सुन्दर खूबस्रत लड़की देखी है। अपने छोटे भाई के साथ नुमायश में घूमती थी। जारजेट की नीली-नीली साड़ी, लम्बा मुंह, और…।"

माधो चुप रहा।

"माधो पानी पिलाना।" वह फिर बोला। माधो ने सुराही से पानी उड़ेल कर दे दिया।

''नहीं-नहीं, बड़ी गरमी है। बरफ का पानी।''

माधो ने पानी पिलाया । कुछ देर बाद पूछा, "कपड़े नहीं उतारियेगा ।" देखा कि वह चुपचाप सो रहा है ।

दूसरे दिन सुबह उठकर वह बोला, "श्राज चाय नहीं पियूँगा। सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है, लस्सी बनाना।"

माघो ने कांच के गिलास में लस्सी मेज पर रख दी | उसने सारा गिलास पीकर कहा, "कल रात की बात माफ कर देना माघो ।"

माधों से माफी मांगने का यह पहला मौका नहीं था। बचपन से आज तक कई बार यह दुहरायी जा चुकी है।

सांभ को वह फिर बोला, "कुछ रूपये श्रौर देना माधो।" "कहाँ जाश्रोगे ।"

"चुप, बीच में ही टोक दिया।"

उस दिन फिर वह नुमायश चला गया। लेकिन जिस चीज की तलाश थी वह नहीं मिली।

वह नुमायश वाली युवती उसे परेशान करती रही है। वह नहीं जानता शा कि वह कौन है श्रौर कहां रहती है। न जाने उसका कृया नाम होगा। जब वह पड़ता-पड़ता थक जाता, तो एकाएक उस रमणी की रूप-रेखा फैला कर उससे उलभ जाता। वह खाली वक्त काटने का बड़ा सहारा था। उस युवती के लिये न जाने क्यों वह परेशान हो रहा था। बार-बार वह उसको भूल जाने की चेष्टा करता पर सफल नहीं होता था। तव वह सोचता कि वह उस युवती से प्रेम करने लग गया है। उसे उस प्रेम से तसल्ली नहीं थी। वह प्रेम धीरे-धीरे दिल में घाव बना कर स्त्रब पीड़ा पहुँचाने लग गया था।

एक दिन फक्कड़ दोस्तों ने फिर घेर लिया। सब ने जोर दिया कि गाना सुनने चला जायेगा। वह अपनी 'अज य' रमणी का भार संभाल कर किर कहीं नहीं जाना चाहता था। पर दोस्त नहीं माने। वह मजबूर हो गया। उनके साथ चुपचाप चलने लगा। चौरस्ते के पास पीपल का पेड़, उसी से लगा एक बड़ा मकान। उसी के दो मंजिले में कोई युवती सुन्दर गाना गा रही थी। सब लोग ऊपर चढ़ गये। वह सब से पीछे था। एक-एक सीढ़ी चढ़ते उसके हृदय में कोई अज्ञात भय बैट रहा था। वह इस तरह क्यों जा रहा था। कहाँ आखिर जावेगा। वे लोग यह सब कैसा खेल खेलने पर तुले हैं! इस खिलवाड़ के भीतर…।

श्रव वह ऊपर दालान पर खड़ा था। वहीं एक रमणी थी। वह उसे पहचानते नहीं चूका। वह उसी को तो श्राज तक दूँ द रहा था। वह अजीव पोशाक में थी। उसका सारा उत्साह फीका पड़ गया। उसकी सारी उम्भीदों वाली नारी क्या यही वेश्या है। क्या इसी के लिये वह परेशान था। उसकी श्राशा मुरझा गयी। वह वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर क्या करता। वह लाचार था।

गाना शुरू हुआ। देखा कि वह खूब गाती है। वह गाना बरबस हृदय में

खुपी पीड़ा श्रपनी श्रोर खींच, एक खाली जगह वहाँ कर देती है। वह रमणी बहुत प्यारी लग रही थी। बार-बार श्रपनी श्रोर खींचने की चेष्टा करती थी। कमरा बहुत बड़ा था। चारों श्रोर बड़ी बड़ी तसवीरें श्रौर श्राइने टंगे थे। सब श्रोर सारी सजावट चतुरता से की गयी थी।

गाना खत्म हुआ। किसी ने पूछा, "आपका नाम ?"

"ऋलाहीजान।" वह बड़ी ऋदा से बोली।

"भूठ।" कुछ लोग बोले। एक कहकहा मच गया।

पान पेश हुए। वह कोंप गया। नहीं लिया, बोला, ''मैं पान नहीं खाता हूँ।'' एक दोस्त तभी हँस कर बोला, ''नारी के हाथ का पान नहीं खाते यों कहो।''

"दूकान से मँगवा लेती हूँ।" वह बोली।

स्रोर दूसरा दोस्त बोला, 'स्त्राप खिलाने की कोशिश तो कीजिये। भला वह क्या इनकार कर सकेंगे १''

'किसी को मजब्र करने से क्या फायदा होगा।" वह बोली।

उस साँक भर वह बहुत उलका रहा। तो वह जिसके लिये इतना परेशान रहा, वह एक वेश्या है, जिस पर समाज ने एक मुहर लगा रखी है। तो क्या वह अब भी उस आदर्श की पूजा कर, उसे प्यार करेगा। क्या वह नारी सबके प्यार के लिये नहीं है। वह क्यों उसमें उलक्कना चाहता है। वह क्यों नारी है। जहाँ जीवन सरल नहीं, सब कुछ बनावटी है। वह चैतन्य पुरुष है। समकदार व्यक्ति है।

फिर भी ऋपने भगड़े का निपटारा वह नहीं कर सका। एक दिन उसने टूटी भाषा में एक उलभा पत्र लिखा।

"तूत् है— त्रौर मैं मैं ! न तुभे तेरी जरूरत है, न मुभे मेरी। हर एक अपनी, त्रलग-त्रलग की गिनती में हैं। हमें अपने-अपने दायरे लाँघने की मनाही है। त् कुछ सोचती होगी, मैं अपने पर अधिक नहीं सोचा करता हूँ। तुभे अपनी परवा करने का वक्त नहीं मिलता हैं श्रौर मैं बिलकुल खाली रहता हूँ। जीवन एक समस्या है; एक जंजाल है।"

श्रीर उसने न जाने क्या-क्या लिखा । वह खुद श्रपनी लिखी भाषा नहीं समभ सका। दिल कुछ लिखने तुला श्रीर उसने वही सब लिखा। बड़ी देर तक कुछ न कुछ लिख कर उसने खत डाक में छुड़वा दिया। श्रव उसे एक सुलभी सान्त्वना मिलो जैसे कि जीवन में एक बड़ी बाजी जीत गया हो।

कुछ दिन कटे। जवाब नहीं मिला। वह परेशान हो उठा। सोचा कि यह क्या हो गया है। क्या वह इतनी निष्ठुर है। वह ऋपनी भावुकता में बहा। कलम उठायी। लिखा:

"सुबह उठा, चाय पो। एक छिगरेट सुलगा ली। उसके धूंए और राख से बड़ी देर तक खेलता रहा। लोग कहते हैं कि छिगरेट पीना बुरी बात है। वह मतलब सा साध्य नहीं। किर भी साध्य का निपटारा हो जाता है। वह असाध्य तो नहीं है।

"संध्या को आप केला घूमने निकला। आधियारा फैल रहा था। सड़क के पास पुलिया पर बैठा। सोचने लगा कि दिन भी ऐसे ही कट जाते हैं।

"हम लोगों की जिन्दगी रोजाना ऋखबार की तरह है, जिसे कि सुबह पढ़ कर हम बासी फेंक देते हैं। हम उसी रही की तरह हैं।

"हर एक व्यक्ति एक साथी दूँढ़ लोना चाहता है, ताकि वक्त पर काम आयो । उसे अपने विचार जीवन की परिभाषा और अपना सा बनाने की तिबयत होती है। मैं निपट अपनेला हूँ। मेरे पास कोई सगा दोस्त नहीं। इसी लिये तुमे चिट्ठी लिख कर तसल्लो कर लिया करता हूँ।

"मनुष्य दिन भर में इजारों बात सोचता है। जो कागज पर लिखी अब्छी लगती है, वहीं मैं तुम्ते सींपता हूँ। वह एक मेरी अपनी तसल्ली है।

''मैं कब तक लिखूँगा, कुछ नहीं जानता। तेरी साड़ी से अपनी प्यास बुफा लेने की चाहना मुफे नहीं है। मेरी प्यास मेरे शरीर में नहीं। लेकिन मेरी आत्मा में कुछ खोया सा लगता है। वैसे हम सब भावनाओं के पुतले हैं।"

फिर भी जवाब नहीं मिला। वह अपने मन में भुंभाला उठता था। उसे

उम्मीद रहती कि वह जरूर जवाब देगी। जैसे कि उसके हृदय की भावना के प्रति उदारता बरतना उसका कर्त व्य हो, लेकिन उसकी बात भूठ निकली। तब एक दिन गुरसे में उसने पत्र लिखा।

"तुम वेश्या हो, दुनिया को ठगती हो। इतना शृंगार, वह वेश भूषा श्रोर 'लिपस्टिक' की आड़ में मुस्कराते हुए ओठ ! उनसे एक आजीब बना-वटीपन टपकता है। क्यों तुम अपने को घोला देती हो। यह जरूरी नहीं है। यह तुम्हारे पेशे की सत्यता "।"

फिर भी उसे पत्र नहीं मिला। उसकी भावुकता उस नारी के जीवन कों छूने में असफल रही। उसकी धारणा गलत साबित हुई। पर वह मजबूत था। लिखता, लिखता।

"तुम क्या सोचती हो ? कुछ नहीं न, ठीक तुमकों कुछ भी सोच लेने का वक्त नहीं मिलता है । फुरसत नहीं होगी । श्रापने जीवन के प्यार श्रीर पुच-कार के बीच तुम सिर्फ एक खिलौना हो ।"

जितना ही वह लिखता था, उसकी परेशानी बढ़तो जाती थी। वह युवती उस पर अपना पूरा प्रभाव डाल चुकी थी। एक दिन वह वहां गया। वह कुछ लोंगों से ठठोलो करती मिली। घर लौट कर उसे बहुत बुरा लगा। विस्तर पर लेटा। चैन फिर भी नहीं पड़ा। निराशा आगे खेलती। दुःख, पीड़ा और वेदना आगे मुस्कराती। एक ईषी मन में थी। वह सोचता, उसका कोई प्रेमी नहीं है, एक, दो, तीन, चार .....! तो उसके मन के माफिक प्रेमिका वह नहीं है। वह चाहे क्या वह उसके मन की प्रतिमा नहीं बन सकती है। कोई तक सफल नहीं हुआ। उसे जितना ही मुलाना चाहता, उतनी ही उसे देखने की मूख बढ़ती जाती थी। अपनी मजबूरी में वह लाचार सावित होता था।

एक प्रेमी, दो प्रेमी, तीन प्रेमी ......! श्रपने को वह उन प्रेमियों की लिस्ट से बाहर गिनता था। प्रेम, सौन्दर्य, तृष्णा, घृणा....। वह उसे श्रलग नहीं हटा सकता था। उसका शक श्रनायास ही कभी शंका जरूर बन जाता। वह श्रपने को उसी दायरे में पाता था।

"तब लगा, जहाँ तुम रहती हो गलत है। नहीं, नहीं, नहीं " । तुमको क्यों को सूँ। तुम्हारा यही धन्धा है। तुम सही हो।"

कई महीने इसी खिंचाय में बीत गये। वह जितना ही उसके समीप पहुँचना चाहता, वह दूर हट जाती और वह उलभ जाता था। वह तो दूर-दूर भाग जाती थी। वह दांव चलता, तो वह खेल खेलती थी। कहीं श्रापने को पकड़ में नहीं आने देती थी।

एक दिन वह बोली, 'तुम पागल हो गये हो।'

उसने उसकी ऋोर देखा। बात समभ में नहीं ऋायी थी।

वह फिर बोली, 'आप क्यों रोज चिट्ठी भेजकर परेशान किया करते हैं। मैंने वे सब फाड़ डाली हैं। आगे अब बिना पढ़े ही फाड़ दूँगी।'

वह उठ खड़ा हुआ। दस-दस रुपये के दो नोट सौंपता बोला, 'लो' श्रौर मन ही मन भु भला कर बाहर चला श्राया।

घर लौटकर बोला, 'माधो, दुनिया भूठी है। छलो है। फरेबी हैं। तू ही इतना सच्चा क्यों है ?'

दिल आखिर दिल ही है। कहा न वह बहुत भावुक था। दुनिया को आपनी ही कसौटी से परखता था। अपने को ही सही समभता था। अपने हिष्ट-कोण से बाहर किसी की दलील उसको स्वीकार नहीं थी।

एक दिन रात को लौटकर बोला, "माधो।"
"क्या है बाब ?"

'सुन न, आज वह गारही थी। मैं ऊपर पहुँचा। बाहर दालान में रोशनी थी। अन्दर वह कमरे के आंधकार में गारही थी। वहाँ और भी लोग बैठे हुए थे। मैंने एक रुपया निकाला। वह उठी, सुक्ते सलाम किया और रुपया ले लिया। मैं लौट आया। बोल मैं कितना बहादुर हूँ।"

सब सुन श्रौर समभ कर माधो ने जवाब दिया, "बाबू देहात चलें। महीने की छुटी ले लो। तुम्हारी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं है ?".

''नहीं माधो मैं यहीं रहूँगा। उसे देख कर एक भारी तसक्ली होती है।

वह मेरा सुख है। तू देखता है न रोज-रोज वहाँ कब जाता हूँ। तू नहीं चाहता है, तो नहीं जाया करूँगा।"

माधो कुछ नहीं बोला। वह मना नहीं कर सका। कुछ सुभाने की सामर्थ्य उसमें नहीं थी।

लापरवाही और अञ्यवस्थित उच्छ खल जीवन से वह बीमार पड़ गया।
यूनिवर्सिटी वालों ने उसे मेडिकल कालेज में दाखिल करा दिया। डॉक्टर
कहते, "टाइफाइड है, जस्दी टीक हो जायेगा।"

वह तो कहता था, ''माधों मुक्ते मरना है। तू उसे बुला ला। नहीं ले, मैं चिट्ठी लिखकर देता हूँ"

श्रौर चिट्ठी लिखी।

"प्या-री"

फिर वह फाड़ डाली। यह बेकार बात लगती थी। नाघी कहता, "सो जात्रो बाबू, सांभ को उसे बुला लाऊँगा।"

माधो किसी तरह अपनी सहानुभृति बरतता था।

एक दिन स्रनायास वह बोला, "माधो तू फूठा है। तू मेरी मौत देखना चाहता है। तू जा वह जरूर आयेगी। वह भी तो दिल रखती है।"

उस दिन माधो खूब रोया। ताँगे पर उसके यहाँ गया। वह बोली, 'कोई मैंने दुनिया भर के मरीजों को जिला लेने का ठेकाथोंड़े ही लिया है।'

माधो त्राकर बोला, ''एक मुजरे में गई है। परसों तक लौट श्रावेगी।'' तीसरे दिन वह बोला ''श्रब तूजा माधो। उससे सारी बातें कह, बुला लाना।''

माघो चौक गया देखा नीचे मोटर खड़ी थी। उपर पहुँचा। नौकर ने दुतकारा। वह चुपचाप लौट आया।

उसे लौट कर कुछ भी जवाब नहीं सूभा । घबड़ा कर बोला, "वह अपने दोस्त के साथ बैठी थी।" श्रीर उसने एक गहरी साँस खींची। चौथे दिन वह श्रन्तिम साँस ले रहा था। एकाएक नर्स का चेहरा फीका पड़ गया। माधो खिड़की के पास खुत सा खड़ा था। खड़ा ही रहा। तभी उसने श्रावाज सुनी; टप ! टप!!

देखा बाहर सङ्क पर, सफेद घोड़ा, बढ़िया ताँगा ऋौर वह बैठी किसी दोस्त के हाथ घूमने जा रही थीं।

सुबोध ने कीत्इल से पूछा "फिर "?" बढ़ा चुप !

उसने टार्च की रोशनी में देखा कि बूढ़ा मर गया था।

वह उठा, बाहर निकला और उस मेह की भड़ी में ही साइकिल चलाने लगा।

## तमाशा

''जीजी ।''

"क्या है सस्य ?"

''जीजी, जीजी !"

सुशीला उठी, देखा कि सत्य चुपचाप गहरी नींद में बड़बड़ा रही थी। भादों की ऋँधियारी रात। बाहर लगातार कई दिनों से मेंह बरस रहा था। बड़ी रात गुजर चुकी थी। वह सत्या के पलंग पर बैठ गयी। फर्श पर नीचे नौकरानी सो रही थी। उस सोयी सत्या ने न जाने क्या स्वप्न देखा था कि सुशीला को नींद में पुकारने की जरूरत पड़ गयी। यह सत्या एक ऋरसे से बीमार है, सुशीला को चैन नहीं। वह उस सत्या को देखती रह गई। उसे तो हर था कि कहीं एकाएक कच्चे सूत के तागे की तरह टूटन जावे। मनबुक्ताव कर लेती थी कि यह किसी दिन सत्य नहीं होगा। सत्या घुल रही थी। ऋष उसके शरीर पर कोई तत्व बाकी नहीं रह गया है। ऋषें छुस चुकी हैं।शरीर निर्वल है। कभी भी चटक जावे, सन्देह इसमें नहीं है।

सुशीला बोली, "सत्या !"
"हाँ जीजी।" सत्या ने आंखें खोल ली थीं।
"अब जी कैसा है ?"
आच्छी हूँ मैं।"
"त्तो बड़बड़ा रही थी।"
"मैं !" सत्या उलक्कन में बोली।
"क्यों, क्या बात है ?"
"कुछ नहीं, कुछ नहीं जीजी!"

"तब जरूर कुछ बात है।" मुशोला हल्के मुस्करायी। अबव्यवस्थित रोग व रोगी के वातावरण के भीतर कभी-कभी हँसी-मजाक चलता है। इसे अपने से अलग कोई इटाना नहीं चाहता है।

"हाँ, है-है ! बतलाऊँ गी थोड़े ही ।" सत्या गम्भीर हो गयी ! "जाने दे, पूछता कौन है ।" सरलता से सुशीला बोली । "गुस्सा हो गयी जीजी ।"

"नहीं सत्या !" कहकर, सुशीला ने सत्या को चूम लिया। सत्या खिल-खिला उठी।

श्रीर सत्या बोली, "मैंने एक सपना देखा था।"

' ''सपना !''

"सुनेगी न।"

"हाँ।"

सत्या तब बोली, ''जीजी, मैं गोल कमरे में बैठी पढ़ रही थी, तभी एक लड़का आकर बोला, 'चलेगी सत्या ?"

"उस लड़के को आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। बड़ा सुन्दर बा वह और उसकी आंखों के प्रभाव में मैं आ गयी, न नहीं किया। उसके साब हो ली। हम दोनों बड़ी दूर तक साथ-साथ गये। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। बहुत ही सजा हुआ कमरा था। वह बोला, 'बैठ जाओ। ' "मैं बैठ गयी थी।" 'तुम जानती हो, मैं क्या करता हूँ।' ''नहीं'' मैं बोली।

'मिट्टी के खिलौने बनाता हूँ। तुम्हारा एक ढांचा बनाऊँगा । बैठी रहो।'

"वह दूसरे कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेज पर बैठ कर वह मुक्ते घूर रहा है। बड़ी देर के बाद उसने मुक्ते एक खिलौना दिखलाया। मैं आश्चर्य में पड़ गयी। वह हूबहू मुक्त जैसा था। वह फिर बोला, 'श्रव तुम जात्रो' दरवाजे तक मुक्ते पहुँचाया श्रीर सड़क में कर दरवाजा बन्द कर दिया। मैं अरकेले घवड़ा गयी, तभी तुक्ते पुकारा था।''

"खिलौना त्ने नहीं मांगा," सुशीला ने पूछा।" "माँगना चाहती थी, मांग नहीं सकी !" "ऐसी क्या बात थी ?" "उसके श्रागे मेरी कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी।"

''क्यों''

"मुफ्ते लगा कि मैं उससे प्रेम करने लग गयी हूँ। मैं जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसीलिये नहीं मांगा ! वहीं तो मेरी यादगार उसके पास बची है।"

किन्तु वह सत्या तो आज सुशीला के नजदीक नहीं है। वह बात अब कई साल पुरानी हो गयी। इसके बाद दुनियाँ बदलती चली गई। अब सुशीला जान गयी है कि इस दुनिया के भीतर कुछ, नहीं। उसके हृदय में आजकल एक नया सुख भर रहा है। वह जानती है कि वह अब माँ बनेगी। बस खुद ही अपने दुलार में फूली नहींसमाती है। सोचती है। कि 'बेबी' छोटा होगा — छोटे-छोटे कान, छोटी-छोटी आँखें अपने में ही गणना करती, हँसती रहती है। वह खुश है, लापरवा है, कहीं कोई चिन्ता उसे नहीं घरती है। पति है, ग्रहस्थी—सारा जीवन सुचाह रूप से चल रहा है। कहीं जरा कठिनता नहीं। सरलता से सब निभ जाता है। इतना सब पाकर चिन्ता कभी नहीं घरती है। कहीं दुःख नहीं, पीड़ा नहीं। पिछले सारे जीवन को पति ने श्राज ऐसे दक लिया है कि उसे कही कुछ सो वने का मौका नहीं मिलता है।

फिर भो जीवन में सुख ही सब कुछ नहीं है। पिछली घटनायें कभी-कभी त्र्यवसर पाकर खुद ही फूट निकलती हैं। वैसे ही घनी बरसात है। पित दौरे पर चले गये हैं। अकेले उसका दिल नहीं लगता। कहाँ तक वह अकेली रहे। सारे कमरे को कभी-कभी कुइरा घेर लेता है। भारी घवराइट दिल में होती है। आस-पास दूर-दूर तक कुछ नजर नहीं पड़ता। अपने भीतर भी एक सीलन-सी भरती जा रही है। उठती है। बेकार खिड़की से बाहर देखती है। कुछ नहीं ! दूर-दूर तक यही घना फैला-फैला कुहरा श्रीर वही पानी ! पानी !! पानी !!! मन मार कर बिस्तर पर बैठ जाती है। किताब उठाकर पढना चाहती है कि दिल बहला रहे। यह तरीका काम नहीं देता है। यह नहीं जानती है कि वह परेशान क्यों हो रही है। पति आज न सही, तीन चार दिन में लौट ही आवेंगे। फिर उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन फौरेस्ट के इस बँगले के त्रास-पास ऋौर कोई बँगला नहीं है। जंगल के बीच नजदीक ऋांफिस त्रीर क्लाकीं के क्वार्टर हैं। वहाँ उसके मन के लायक कोई नहीं। कुछ बहत बढ़ी है स्त्रीर ऋदब से शिचा दे जाया करती है। एक सुरेन्द्र की बहू है, वह बेचारी ठीक से बात नहीं करती। स्रभी-स्रभी उसकी शादी हुई है। भारी लाज में उसका हर वक्त घंघट ही लटकता रहता है । कुछ पूछी जवाब नहीं देगी । उसे यदि बुलाया जाय, बेकार ही होगा । वह इतनी सुबह आ भी तो नहीं सकती है। मुशीला ने मुरेन्द्र को कई बार देखा हैं। उसकी श्रीर बहू, दोनों की तुलना की है। उनके छोटे परिवार को वह हर तरह से मदद देती है। इसकी एवज में सुरेन्द्र की बूढ़ी माँ अपनी मेम साहिबा का गुणगान व चर्चा इधर-उधर सुनाती फिरती हैं। यह धन्धा वह बखूबी निभाती है।

त्रव के पहले पहल सुशीला पित के साथ आई है। यह तीन महीनों के बाद पहला ही मौका है कि पित दौरे पर चले गये हैं और वह अकिली है। तभी न जाने क्यों उसके मन में बेचैनी और बेकली फैल रही है! यह तो एक छोटा-सा अवसर हैं। अभी उसे जिन्दगी भर इसी तरह रहना है।

नहीं, फिर वह 'बेबी' के साथ खेला करेगी। उसे इतना बुरा नहीं लगेगा। श्रादत पड़ जायगी। यह इतना तर्क वह स्वीकार कर लेती है। लेकिन खाली-खाली क्या करे ? बरसात के मारे तो नाक में दम है। कुछ करने को तिबयत नहीं चाहती। मन में उचाट है। इसी तरह कब तक मेह बरसता रहेगा! पहाड़ की बरसात का श्राज तक उसे इतना श्रानुभव नहीं था। फिर यह सुफेद-सुफेद कुहरा, श्राजीब सी दौड़ लगाता है। कभी-कभी तो इतना घना हो जाता है कि श्राँखे उसे बिलकुल नहीं छेद पातीं हैं। उसने खिड़की बन्द कर दी। कमरों के भीतर, कपड़ों व श्रीर चीजों पर वह जम जाता है। सारे कपड़े भीगे लगते हैं! न जाने कब श्रासमान साफ होगा। श्रव वे श्रावेंगे, तो वह कहेगी कि मुक्ते डर लगता है। दौरे में साथ-साथ चला करूँगी। या मुक्ते मायके मैज दो। वे समर्केंगे कि मायके जाने का वह सब बहाना है। इतना स्वार्थ वह श्रपने ऊपर साबित नहीं होने देगी। जी कड़ा कर यहीं रहेगी—यहीं, यहीं, यहीं! लोग तो जाने कहाँ-कहाँ रहते हैं। इस दुनिया में इससे खराब जगह हैं।

श्रीर ऐसी ही तो थी, वह बरसात:

लगातार चलती सत्या की बीमारी। सत्या बीमार हुई थी श्रीर सुशीला अपनी उस सहेली के साथ 'हिल-स्टेशन' आई। न सत्या के बिना सुशीला को चैन था, न सुशीला के बिना सत्या को। जब सत्या बीमार पढ़ी, माता-पिता के लाख मना करने पर सुशीला नहीं मानी। कालेज पढ़ने नहीं गयी थी और सत्या के पास चली आयी। अपनी उस प्यारी सत्या के श्रागे कालेज की पढ़ाई व्यर्थ लगती थी। फिर सत्या सुशीला से दो साल छोटी है। सुशीला को सत्या पुकारती है—जीजी, जीजी! सुशीला आहे सिर्फ कहती है—सत्या!

सत्या की बीमारी बढ़ती जा रहीं थी। किसी की समक में कुछ नहीं आया। लेकिन सुशीला को विश्वास है कि सत्या अञ्झी हो जावेगी। फिर वही पुराना व्यवहार और बर्ताव चालू होगा। उसी तरह वे साथ-साथ रहेंगीं। सत्या की मां कहती थी-सत्या को सुशीला की शादी में दहेज दे दूँगी। कीन दृल्हा द्वँढ़ने की आफत सिर मोल ले।

सत्या कहती थी, 'चुप रह माँजी। जीजी और मैं शादी नहीं करेंगी, हम तो डॉक्टरनी बनेंगी। एक बड़ा अस्पताल खोला जावेगा। गरीबों का इलाज मुफ़्त करेंगी। विलायत से पढ़कर लौटेंगी। जीजी बनेगी बड़ी डाक्टरनी और मैं छोटी। जीजी का हुक्म मान कर चलूँगी। अभी कल ही जीजी और मैंने हिसाब लगाया था, रुपया ज्यादा नहीं चाहिये।'

यह बात सच थो कि सुशीला डाक्टरी की उच्च शिक्षा लेने बाहर जावेगी। घर के लोग सहमत थे और जब सत्या बीमार पड़ी, डाक्टरों के कहने पर उसके घर वाले उसे पहाड़ ले जाने वाले थे। रात को सत्या ने सुशीला से पूछा था, 'तुम साथ नहीं चलोगी जीजी!

'क्यों नहीं सत्या !'

'देखो, भूठ नहीं बोलो १ माँ जी कहती थीं कि तुम तो परसों कालेज जा रही हो। सब इन्तजाम ठीक हो चुका है।'

'मैं तेरे साथ चल गी।'

'बहका रही हो।'

'नहीं सत्या।'

'श्रौर कालेज!' संस्या ऋपनी फीकी ऋाँखों से सुशीला को देखती रह

'क्या बात है ?' उलभन में सुशीला ने पूछा था।

'तुम कालेन चली जात्रो। मैं श्रच्छी हो हो जाऊँगी। तुम क्यों बेकार मेरे लिये मुसीबत फेलो।'

'सत्या !'

'क्या है जीजी ?'

'तू बड़ी जल्दी 'नरवस' हो जाती है। दो-चार महीने के बाद कालेज चली जाऊँगी। भला सत्या के बिना मेरा मन वहाँ कैसे लगेगा १ नहीं कभी भी नहीं। तुभे साथ ले लूँगी। तूपाइवेट 'मैट्रिक' देना।'

'तब साथ चली चलो जीजी।'

श्रीर सुशीला एक दिन कालेज न जाकर, जब सत्या के साथ चली गई, तो घरवालों को कुछ श्राश्चर्य नहीं हुआ था। पहले रुकावट घरवालों ने कुछ डालनी चाही थां, फिर कुछ नहीं कहा। घरवाले उस से श्रिधक नहीं बोला करते थे। सिर्फ पिता जी ने कहा था—श्रपने ही मन का होना ठी र नहीं होता हैं।

— श्रब वह एहस्थी में है। पित है, वह बड़ा श्रस्पताल नहीं। न सुशीला डाक्टरानी ही बनी। वह सारी ख्वाहिश मिट गयी थी। सत्या ने साथ नहीं दिया। श्राज तो वह श्रपने पित के साथ रहती है। वहीं रहना सीख कर मन में मैल जमा करने की श्रादी नहीं रह गयी है। इतना ज्ञान श्रब है कि जीवन में घटनायें हैं, परिस्थितियों हैं श्रीर मजबृरियों हैं। जो कि कठोर सत्य है, श्रीर कभी मिथ्या नहीं जाती। शादी के बारे में उसने श्रपनी निजी कोई राय नहीं दीथी। जब शादी हो गयी, उसने कहीं कुछ इनकार नहीं किया। श्रपना कोई मान, श्रादर, घमएड जैसे कि बाकी नहीं रह गया था। वह इतनी कमजोर हो गयी थो कि उसे श्रपनी नारी को मलता पर विश्वास नहीं रह गया। वह जीवनमें सहज ज्ञान के भीतर, श्रपनी किसी तृष्णा में बंधी रह ज्ञाना नहीं चाहती थी। उसके 'बेबी' होगा। वह मां बनेगी। जीवन पर्यन्त पित श्रीर 'बेबी' के साथ वह चलेगी। यही उसकी जगह है, यहां से भाग कर कभी छुटकारा पाने वाले तकाजा मन में लाकर विद्रोह मोल ले लेना नहीं जँचता है। धैर्य जीवन का सबसे मजबृत स्तम्भ है, उसे पकड़े रहना चाहिये।

फिर यह सारा वातावरण । इस अर्कले-अर्कले में मन नहीं लगता है । बे पहले कह देते कि वहां यह हाल रहता है, तो वह नहीं आती । उन्होंने चुपके पूछा था 'चलोगी सुशीला ।'

मना करने वाला ज्ञान न जाने वह कहां बिसार चुकी थी। पित के साथ वह न कभी भगड़ती हैं, न तकरार बढ़ाती हैं। जो कुछ, वे कहते हैं, उसको मान लेना अपना कर्तव्य गिन लिया है। फिर वह तो इतनी असमर्थ और लाचार है कि पित के सहारे ही चल रही है। अपना उसके पास कुछ, नहीं। चह चूक चुकी थी। निरर्थक पड़ी रही, पित ने आकर न जगाया होता, पड़ी की

पड़ी ही रह जाती। यह उसका आज का जीवन, पित की देन है। अन्यया वह तो जिन्दगी से निराश हो चुकी थी।

श्रीर ... श्रीर भी घना कुहरा | टीन पर, टप-टप-टप करता पानी | उसने खिड़की खोल ली थी | बाहर देखा, पानी के नाले बह रहे थे | पास ही बँगले से लगा जो भरना था, उसकी तेज श्रावाज कानों में पड़ रही थी — छड़-छड़-छड़ड़ड़ ! वह लौट कर बैठ गयी | सोचा, सत्या ने उस श्राधी रात को कहा था, 'उसके लड़के से प्रेम करने लगी हूँ'

सुशीला कुत्हल में चुप रही।

सत्या फिर बोली थी, 'उसे देखते ही मैं पहचान लूँगी । मुक्ते जरा अच्छा तो होने दे। अरी तूच्य क्यों है ?'

'क्या ?'

'तर क्या प्रेम करना ठीक बात नहीं है, उसने कुछ थोड़े ही कहा है। हम सब तो साथ-साथ रहेंगी जीजी।

'ऋच्छा, क्यों बात क्या है ?'

'बड़ा ऋस्वताल खोलेंगे। पाँच-छः साल की बात ही तो है। बहुत काम पड़ा है। लेकिन जीजी!'

'क्यों, क्या है !'

'वह मुक्ते इस तरह, क्यों बुला कर ले गया था।'

'यह जान कर कि त् अहपताल की छोटी डाक्टरानी बनेगी, नुस्खें लिखेगी और मुशीला जीजी के साथ रहेगी। सब कुछ उसे मालूम हो गया है। तब मैं भला अकेली क्या करूँगी '

'तो जीजी, तू कभी शादी नहीं करेगी !'

सुशीला ने जवाब नहीं दिया था।

'देख जीजी, तू कभी शादी मत करना । चाहे मैं मर ही जाऊँ। तू अब जरूर अस्पताल खोलना।'

'धत् क्या-क्या गर्गना करना सीख गयी।' सुशीला कितना ही विश्वास करना चाहती थी कि सत्या बच जावेगी। उसका श्रापरेशन ठीक तरह से हो गया है, उसकी श्रांतें श्रब ठीक हो रही हैं। डाक्टरों के सन्देह के श्रागे, वह फिर भी डर जाती थी। उनका कहना था कि भारी खतरा है। वह उनसे दलील करके समक्ताना चाहती थी कि सत्या जिंदा रहेगी, मरने की नहीं है। वे सब उसकी राय पर कुछ जवाब नहीं देते थे. जैसे कि व्यर्थ ही वह सब कुछ कहा करती है! कभी कभी तो उसे गुस्सा चढ़ता कि डाक्टर ठीक इलाज नहीं कर रहे हैं। वह उनको ठीक तौर पर समका देन चाहती थी सत्या जिन्दा रहेगी—जीवित रहेगी। वह खूब जानती है कि वे सब बदमाश हैं। नहीं चाहते कि सत्या एकदम श्रव्छी हो जावे। इससे उनकी रोजी पर श्रसर पड़ेगा। उनको फीस नहीं मिलेगी। बूढ़े मिलटरी के कर्नल से एक दिन उसने श्रपनी शक्का बतलायी, तब वह इसते हुए बोला, 'मिस सुशीला, खुदा करे तुमको एक दिन ऐसा ही जिम्मेदार मरीज मिले।'

वह चुप रह गयी थी। मेडिकल कालेज के ऋधूरे एक साल के ज्ञान से भला वह क्या रोग पहचान सकती थी। कोई व्यवस्था बनानी नहीं सीखी थी। वह तो एक नर्स की तरह, ठीक परवाह करना तक नहीं जानती थी।

सत्या ऋपने उस भारी सन्देह के बाद सो गयी थी। सुशीला बड़ी देर तक सत्या के पलँग के पास ही कुर्सी पर बैठी रही। ऋपने पलँग पर पहुँची थी कि सत्या चिल्लाई, 'जीजी, जीजी!'

सुशीला कुछ समभ नहीं पायी थी। पास पहुँची। देखा कि सत्या सफेदा पड़ गई थी। भय से कॉंपती हुई बंखी, 'जीजी, न जाने क्यों भारी डर लग रहा है।'

'मैं तो जगी हूँ।'

'वह फिर ऋाया था।'

'कौन १'

'वह लड़का। उसके हाथ में वही खिलौना था। बोला, 'चल सत्या मेरें साथ। मुक्ते देरी हो रही है।'

'जीजी को मैं नहीं छोड़ूँगी! मैंने कहा था। वह तो खिलखिलाकर सपड़ा।'

सुशीला बात नहीं समक्त सकी थी। यह दिमागी तमाशा या खेल केवल स्वप्त ही तो था! क्या सत्या मर रही है। उसकी सत्या मर रही है। उसने सत्या की 'पल्स' देखी वह सुस्त मिली। वह घबड़ा गई। उठकर बाहर ऋाई। दूसरे कमरे में घरा फोन उठाया, नम्बर मिलाकर चिल्लाई थी—डॉक्टर सत्या का दिल हुब रहा है।

लीट कर सत्या के पास बैठ गई थी। सत्या ऋब बोली थी, 'जीजी मैं उसके साथ जाऊँगी।'

'श्रोर श्रस्पताल, वह सारी स्कीम !' 'मुक्ते माफ करना जीजी ।' 'क्या सत्या !' 'मैं उससे प्रेम करती हूँ!' 'प्रेम!'

'त् श्रस्पताल चलाना । किसी से प्रेममत करना । वह मुक्ते बुला रहा है।'
श्रीर सत्या ने फिर कुछ नहीं कहा था । भारी बुखार चढ़ा श्रीर बेहोश
हो गई थी । बुखार एकदम उतरा श्रीर वह खत्म हो गई । सुशीला 'हिल
स्टेशन' से लीटकर फिर 'मेडिकल कालेज' में पढ़ने नहीं गई । उसके जीवन
में कुछ उत्साह बाकी नहीं रह गया था । सत्या उसकी सारी उम्मीदों परपानी
फेर कर चली गई थी । उसका मन उचाट हों श्राया । कहीं तिबयत नहीं
लगती है । एक दिन उसके श्रागे शादी का सवाल उठा, वह साफ इनकार
कर चुकी थी । लेकिन सत्या की माँ की भारी कसमों के श्रागे वह कुछ नहीं
बोली । शादी हुई । सारा क्रगड़ा मिटा कर्र वह पित के साथ श्राई । कुछ
हल्का नहीं किया । उसके श्रस्वस्थ मन श्रीर शरीर ने नया जीवन पाया ।
वह स्वस्थहोने लग गई ।

फिर वही बरसात । पिछली स्मृति के साथ, आज फिर मन में आड़चन आई, परेशानी फैली और वहं उलभ गई। सत्या मर गई थीं! दुनिया कुछ नहीं। सब कुछ अपना-पराया, एक दोंग! तभी उस कुहरे के बीच, उसने एक भारी चील सुनी। किसी नि पुकारा जीजी!

सुशीला उठ बैठी। बाहरपानी बरस रहा था। सत्या का वह स्वर, कुहरा छेदकर उसके कानों में पहुँचा। खिड़की से बाहर देखा—कुछ नहीं, कुछ नहीं! फिर एक आहट हुई, जैसे कि कमरे में कोई चल-फिर रहा हों। दूसरे कमरे से आवाज आयी—जीजी, ओ जीजी!

वही सत्या का स्वर !वह चौंक कर उस कमरे में पहुँची। धुँधला ऋँधियारा या। कुछ ऋौर नहीं देखा। उसके पित के कागजात मेज पर पड़े, फैले हुए ये। लगा कि कोई उन कागजों को चीर:फाड़ रहा है। स्तब्ध सुशीला खड़ी थी, खड़ी ही रह गयी। सत्या कहाँ से ऋगयी है। स्वर वही-वही था। वह पहचानती है।

तभी फिर वही स्वर - जीजी !

लगा, पेट के भीतर जो 'बेबी' है, वह चलने-फिरने लग गया है। वहीं बोल रहा है। भ्रम कुछ नहीं। वहीं सत्या है। सत्या 'बेबी' बन कर फिर एक बार आयी है।

कि उसने सीढ़ियों पर हँसने की खिलखिलाइट सुनी। सत्या तो हँस रही थी। कहाँ रही सत्या—निर्मोही कहीं की। श्रव पकड़ कर, भागने नहीं दूँगी।

वह जल्दी से बाहर निकली। सीढ़ियों के पास पहुँची। घना ऋँ घियारा था, लगा कि कोई नीचे भाग रहा है। सत्या की ऋाहट थी। वह उद्भ्रान्त हो उठी। जल्दी-जल्दी सत्या को पकड़ने उतरी; किन्तु पांव फिसल गया। वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी।

त्रावाज सुनकर नौकर बाहर त्राया। देखा कि सुशीला खून से लथपथ भीग गयी थी। खून बहता-बहता जा रहा था।

त्राध घरटे बाद, बड़े डाक्टर ने आकर कहा था, बच्चा मर गया हैं। स्रापरेशन होगा। जिन्दा रहने की कोई खास उम्मेद नहीं।

## व्याख्याहीन-जीवन

उस कल्याणी के बारे में दुनिया भर के लोग मुक्तसे सवाल किया करते हैं ऋौर में चुप रह जाना सीख गया हूँ । उसके प्रति मेरे दिल में बहुत आदर नहीं है। हरएक नारी को अपने समीप पा, एक भावुक डाक्टर की हैसियत से चीर फाड़ कर, उस 'मूक' रहने वाली जाति का कोई उपकार नहीं हो सकेगा। काफी अनुभव के बाद मुक्ते यह जानकारी हो चुकी है। इसीलिए मैं पुरुष की उस दया पर विश्वास नहीं करता, जिसे वह नारी पर भूठ-मूठ बरतना सीख गया है। मैं तो नारी को केवल एक आकर्षण मानता चला आया हूँ, जो चुम्बक की तरह अपने समीप खींच लेने की शक्ति रखता है। फिर भी नारी की परवशता का प्रश्न आये दिन उठता ही रहेगा, जैसे कि वह जरूरी सवाल हल करने को बचा हो तथा और मसलों के साथ उसे ले लेना अनुचितहोगा। कुछ हो कल्याणी को लेकर उसके नारीत्व से मैं फिलहाल मन नहीं बहुलाना चाहुँगा । बेकार अपने ऊपर उस भारी गठरी को क्यों लाद लूं। अक्सर मैंने कल्याणी को 'भूल' जाने की कोशिश की है, फिर भी लोग उस नारी-प्रतिमा को पग-पग पर मेरे आगे लाकर खड़ी करने के प्रति सचेष्ट हैं। आज मैं मना नहीं करता। उस छाया को ऋाँखें मूँदे घएटो ऋपने सम्मुख पाता हूँ। वह कल्याणी उसी तरह मूक खड़ी मिलती, जैसे कि ब्राज भी मैं उसे नहीं पहचान पाया हूँ, श्रौर वह श्रपने दिल की कुछ बातों को उगलने के लिए तैयार हो। मेरी सहानुभूति का संभवतः उसे विश्वास नहीं, अन्यथा वह साफ-साफ सब बातें क्यों नहीं कहती है ? क्या वह सदा से इस तरह बातें धुमाना नहीं बरतती रही ? अब वह कल्याणी केवल एक अहसान की तरह मेरे जीवन में क्कावट डालती है। मैं मना नहीं करता। सब बातें सहने का आदी हूँ। अपनी इस आदत के लिए अपने आप को नहीं कोसता हूँ। समाज तो चरित्र का काला परदा नारी के ऊपर डालने में प्रवीण है ! एक अरसे तक कल्याणी सहूलियत के साथ पक्का मन किये, उसे ऋोढ़े रही। उसने कभी उसका विरोध नहीं किया।

मैं ने उस कल्याणी को पहले-पहल सरकारी श्रह्पतालों में देखा था। वहीं उससे आखिरी मुलाकात भी हुई। उसके बाद कल्याणी के जीवन के आगो चार-विराम पड़ गया त्रौर त्राज वह जनता के बीच नारी-चरित्र तौलने की एक कसौटी मात्र रह गई है। युवतियों के दिल में कल्याणी के लिए एक तड़पन है, मातात्रों के दिल में ममता, बुढ़ियाएँ उसे कलम ही कहकर तिरस्कार करती हैं श्रीर पुरुष-समुदाय उसकी तुलना एक रंगीन चिड़िया से करता हैं. जो लुभावनी होती है। जिसका शिकार हर एक बाज करना चाहता है। वह कल्याणी माँ थी। उसका एक सुरदर बच्चा था। माँ श्रीर बच्चे के साथ-साथ, उसे वह बचा कभी नजदीक से देखने का श्रिधकार नहीं मिला। बच्चे की पैदायश के बाद उसे हल्का ज्वर रहने लगा। वह किसी तरह नहीं उतरा। डाक्टर, वैद्य श्रीर हकीम हार गये।होमियोपैथी, एलोपैथी की दुकानों के 'बिलो' से रोग ने अपना अधिकार नहीं छोड़ा। वह कमजोर होती चली गई। शरीर चीण पड़ गया। सिर्फ आँखों में एक तेज प्रकाश की रेखा कभी-कभी दीख पड़ती थी श्रौर खुरदरे श्रोठों में यदाकदा हँ भी फैली हुई मिली। इसके श्रलावा एक अजीब लापरवाही उसने अपना ली थी। बहूत कम बोलती। किसी बात का जवाब नहीं देती। जरा खटका होने पर श्रपनी मंदी श्रांखों को चुपके खोल फिर मूँद लेती थी ! कभी तो लगता था कि वह मन ही मन कुछ सोच रही है, श्रपना उसका हित जैसे कि वही व्यवहार चला हुआ था। इसीलिये अब मैंने कल्याणी को श्रम्पताल के कमरे की चारपाई पर देखा; तो एक बार मैं च्रण भर उसे देखता ही रह गया। उसके बारे में जो कुछ सुना था, सब बातें आगी फैल गई। मैं ने यही सोचा कि वह सामर्थ्यवान नारी है, जो पुरुष के लगाये श्रापवादों को रोज कुचल कर आगे बड़ जाती है। उसे किसी का खास ख्याल नहीं है। कहीं प्रतिवाद भी नहीं करती। चुपचाप सुनती-सुनती रहती है। अपना दिल जैसे कि फौलाद की तरह पक्का हो । उस पर कितनी ही चोट मारी जाय, वह कदापि दुखेगा नहीं। तभी तो वह श्रीर नारियों से इतनी भिन्न थी, जो समाज की दुहाई के बीच अपना अपनत्व नष्ट कर देती हैं।

तुम लोग 'सेनिटोरियम' का हाल ठीक-ठीक नहीं जानतें हो। चीड़ और

इकलिपटिस के ऊँचे-ऊँचे पेड़ें। से घरी उन इमारतों के बीच मानव-जीवन की भावना, भावकता, प्रेम, रोमान्स स्त्रादि-स्त्रादि कई सूच्म प्रवृत्तियोंका कितना स्तरनाक खेल होता है। इससे कितने लोग परिचित हैं। उन रोगियों का जीवन-जो कि रोग के साथ अपना जीवन-खेल खेलने में प्रवीस मिलते हैं. श्रीर वे डाक्टर - ? नहीं, मैं डाक्टरों की जाति के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। श्राज मैं खुद एक सफल डाक्टर हूँ। लेकिन उन दिनों उस श्रस्पताल में काम सीख रहा था। वहां उन दिनों एक बूढा डाक्टर रहता था, जिसकी बीबी मर गई थी। उसकी एक भी लड़की-लड़का नहीं था। वह वहाँ के मरीजों के बीच रहता था। उसी परिवार मे रहते-रहते. उसने अपने जीवन के साठीसाल काट दिये थे। उसके बाल कपास के रेसों की भाँति सुफेद थे। फिर भी वह इलाज करने में बहुत प्रवीश था। हर एक मरीज का ख्याल था कि डाक्टर उसकी खास तौर पर परवाह करता है। वह उसकी सफलता ही थी। जब मैं वहाँ पहले-पहल पहुँचा, तो मन उचाट रहता है । वह समभ गया । एक दिन बोला ''तू डर क्यों जाता है, बेटा १ इस दुनिया में ऋधिक तायदाद रोगियों की है। मन के रोगों श्रौर शरीर के रोगियों की संख्या यदि जोड़ दी जाय, तो वह संख्या दुनिया को ही दक लेगी। फिर यदि यह रोग हीन होतो श्रादमी सफ-लता की श्रोर नहीं बढेगा। निराश होकर व्यक्ति में काम करने की ताकत श्राती है।"

''लेकिन डॉक्टर, यदि दुनिया में इतनी पीड़ा है, दुःख है, श्रीर…!" 'श्रभी तूने नया-नया पेशा शुरू किया है। श्रागे यह भावुकता नहीं चलेगी। एक डाक्टर अपनी भावुकता को अपने पर लागू नहीं करता है। उसकी भावुकता उसके मरीजों की एक मात्र 'श्राशा' है। श्रौर तू फिलहाल एक मरीज को श्रपने हाथ में ले ले। वह लड़की हैन, श्राठ नम्बर वाले कमरे में। टी॰ बी॰ का ऐसा मरीज तुमें नहीं मिलेगा। उसमें उस रोग के पूरे-पूरे लक्षण विद्यमान हैं। वह सामने श्रालमारी में उसकी फाइल धरी है। उसकी हिस्ट्री पढ़ ले। कल से तू ही उसका इलाज करेगा।"

"में १" में भीचका रह गया। देखा कि डॉक्टर गंभीर था। मैं चुप

चाप बैठा का बैठा ही रह गया था। मैंने फाइल उठायी और पढ़ने लगा १ कल्याणी, उम्र बीस साल, दस महीने का एक बच्चा। पहिले हिस्टीरिया हुआ था, फिर वह रोग घटगया। उपन्यास पढ़ने का शौक बचपन से ही था। बचपन में बड़ी उच्छु खल लड़की थी, इसीलिये मां ने बहुत मारा। अपनेली लड़की; पिता धनी आदमी थे। बहुत लाड़-प्यार से पाली गारी। पन्द्रह साल की उम्र में उसकी एक लड़के से जान पहचान हो गयी। कल्याणी ने उसे अपनाया। माता-पिता की बात उसने नहीं मानी। वह लड़का चला गया। कल्याणी दुःखी रहने लगी। फिर वह लड़का तीन साल बाद लौटकर आया। कल्याणी के पिता की मौत हो गयी थी। मां की कुछ नहीं चली। कल्याणी उसी के साथ रहने लगी। उनका बचा हुआ। बिना किसी सामा-जिक उत्सव के ही कल्याणी ने उसे पित घोषित कर दिया।

इसके बाद साधारण इलाज की व्यवस्था स्त्रादि पर प्रकाश डाला गया था। मैंने सब स्त्रोर सारी बातें पढ़ीं स्त्रोर स्त्रपने नये मरीज के पास पहुँचा। वह चुपचाप स्त्रकेली लेटी हुई थी। मेरे स्त्राने का खटका सुन कर सावधानी से स्त्रांखे खोल लीं। मैंने उसे देखा। मन हीं मन कुछ सोचने लगा। बड़ी देर तक न जाने क्या-क्या सोचता रहा। तभी कल्याणी ने धीमे स्वर में पूछा "स्त्राप ही नये डाक्टर हैं न ?"

''हाँ, ऋनायास मेरे मुँह से निकला।"

"डाक्टर साइब आंपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। आपके बारे में हम सब कुछ सुन चुके हैं। अब मुक्ते पूरी उम्मीद है कि मैं जल्दी ही चंगी हो जाऊँगी। आप किसी तरह हो मुक्ते अच्छा कर दीजिये। मुक्ते एक विश्वासघाती से बदला चुकाना हैं। इसी भारी हवस के लिये में यहाँ पड़ी हुई हूँ। मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। मुक्ते एक बुआदमी ने घोखा दिया है। उसको बिना उसके अपराध की सजा दिये में मर जाऊँगी तो .....! बचन दो कि तुम मुक्ते आराम कर दोगे।"

मैंने उसे पूरा आश्वासन दिया। हर तरह समभाया कि वह आब्छी हो रही है। एक डाक्टर के पूरे-पूरे कर्त्तव्य को मैं निभाने लग गया। हर तरह कल्याणी के रोग से दिलचरिंग ले, उसकी जीवन-घटनाश्रों को समक्त लेने की कोशिश की। अक्सर उसके 'खोट चिरित्र' का सवाल जो लोगों से सुना करता था, उस पर मैंने पूरी-पूरी जानकारी हासिल कर ली। वह लड़की कुछ लुपाना नहीं जानती थी। उसकी दृष्टि में उसका वह बच्चा पाप नहीं था। यद उसका साथी उस तरह भाग कर न चला गया होता, तो दुनिया को यह कहने का मौका न मिलता कि वह कलंकिनी है। अपने उस दोस्त की वह तारीफ करते-करते कभी बहुत गुस्से में भर जाती। तेजी से कहने लगती, डाक्टर में उसे मार डालूँगी। उसका खून करूँगी। वह क्यों मुक्ते इस तरह असहाय छोड़कर चला गया १ मैंने उस के साथ कभी कोई बुरा सुलूक नहीं किया। मेरी क्या गलती थी १ उसके लिये में ने दुनिया के कितने ताने नहीं सुने। क्या क्या नहीं सहा १ श्रोफ, यदि वह उस तरह न चला गया होता, मैं बीमार नहीं पड़ती। इम लोग कितने सख से रहते .....।

लेकिन कल्याणी की हालत बिगड़ती चली गयी। हर लगता था कि कहीं उसका जीवन समाप्त न हो जाये। मैं अपने मन के भय को एक ओर हटा, उसका उपचार करता। ठीक तरह दवा देता। इंजेक्सन लगाता और पिचर्या का भार अपने ऊपर ले, कल्याणी की सब बातें खूब नजदीक से भांपा करता था। जितनी ही मैंने सावधानी की। उतना ही रोग असाध्य होता चला गया। मैं घबड़ा उठा।

उस दिन सुबह कल्याणी को मैं दवा पिला रहा था कि वह खिल-खिला कर इंस पड़ी। मैं अवाक उसे देखता ही रह गया। वह बोली "तुम तो बहुत घवड़ाये से लगते हो डॉक्टर! मैं अच्छी हो रही हूँ। तुम क्यों मेरी फिक कर अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे हो १ पिछले दिनों मैं परेशान थी। तुमसे कह नहीं सकी, अब नहीं छुपाऊँगी।"

"वह क्या बात हैं कल्याणी ?", मैंने सरलता से पूछ डाला।

"मेरे मन में पाप उठा था। मैं, न जाने क्यों सोचने लगी थी कि तुम मेरे पित होने के योग्य थे।"

"में" उलभन में मेरे मुंह से निकला।

"नहीं, नहीं, वह मेरा पागलपन था। मैं मौ हूँ अब मुक्ते कुछ नहीं चाहिये। मेरा एक पित है, वह आवारा है और शराब पीता है। वेश्याओं के साथ पड़ा रहता है। फिर भी एक दिन उसने मेरे जीवन में प्रवेश किया। मैंने उसे मना नहीं किया। हमारी भावरें नहीं पड़ीं फिर भी मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे का एक पिता है। मुक्ते और कुछ नहीं चाहिये शायद आज मेरे पास उसे लुभाने के लिये कुछ नहीं हैं, अन्यथा वह मुक्ते इस तरह छोड़ कर कदापि नहीं चला जाता और मैं तो बावली हूँ कि उसे कोस्ती हूँ……।"

"श्राज तो तुम एक वकील की तरह उसकी पैरवी कर रही हो।"

"यह देखो न, उसकी चिट्ठी आयी है। उसे रुपया चाहिये, यदि ठीक वक्त पर पैसे नहीं पहुँचेंगे तो आत्महत्या कर लेगा। डाक्टर, उसे रुपये मेज दो— कह कर उसने सिरहाने के नीचे से सौ-सौ रुपये के दो नोट निकालकर मेरे हाथ में रखते हुए कहा, अभी अभी तार से भिजवा दो। मैं आपका अहसान नहीं भूल सक्ँगी।"

मैने रुपये भेज दिये। यह समभने की कितनी ही कोशिश की कि कल्याणी क्या है। उसकी नारी दुर्वलता को अधिक फैलाना अनुचित लगा। क्यों में कल्याणी पर अपना यह अधिकार मान लेता ? वह मेरी मरीज थी। रोग के मार्फत हमने एक दूसरे को पहचाना था। जब तक कल्याणी अञ्झी नहीं हो जाती, वह मेरी जिम्मेदारी में थी। अपने काम में मशगूल हो गया। न जाने कितने विचारों से घिर गया था कि बड़े डाक्टर की आवाज सुन कर उठ गया। "बैठो-बैठो।" वे बोले। कहते रहे, "तुमने रुपये भेज दिये ?"

"gj"

"यह क्यों नहीं कह देते कि तुमने उसको मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिये हैं।"

"मैंने १"

"श्रव सब वेकार हो गया है। कल्याणी ने तुमको बहकाया है। वह बहुत होशियार लड़की है। वह चिट्ठी फ़ूठी धी श्रीर रुपये फ़ूठे पते पर भेज दिये गये हैं।" "क्यों "?"

"वह लड़का गिरफ़्तार हो गया है। एक खून के मामले में उसको पकड़ा गया। उसने एक वेश्या का खून किया है।"

"आप को कब मालूम हुआ है ?"

"आज सुबह एक तार कल्याणी के पास आया था। वह तुमसे सहानुभूति चाहती थी। उसे यह विश्वास नहीं था कि तुम इस तरह उस की दया में पिघल जाओं।"

"लेकिन डाक्टर, कल्याणी कस्र्वार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वह जीवित रहे। मैं उसे समकाऊ गा। धैर्य दूंगा। वह अञ्छी हो जायगी।"

तभी बड़ा डाक्टर खिलखिलाकर हँस पड़ा। अचरज से मैं उसकी श्रोर देखता ही रह गया। वह श्राखिर बोला, "कल्याणी श्रपने प्रेम को भूल गयी है।"

"श्रपने पुराने प्रेमो को ?"

"और अस्पताल में ही वह एक खतरनाक खेल खेल रही है।"

''कल्याग्री १''

"कल्याणी जानती है कि वह जीत जायगी, किसी का डर उसे नहीं।" "आप क्या कह रहे हैं ?"

"वह एक दूसरे व्यक्ति को प्यार करने लगी है। यह ठीक ही हुआ।"
"दूसरा प्रेमी! यह तो कल्याणी के प्रति एक भारी कलंक होगा।"

"कलंक—! श्रव वह ऐलानिया उसे श्रपना प्रोमी नहीं कहेगी! नारी श्रमजाने छुपाकर भी श्राजीवन प्यार कर सकती है। उसे यह जरूरी नहीं होता है कि वह उसे जाहिर करे श्रीर न यह श्रावश्यक है कि नाता शारीरिक ही हो। खैर, छोड़ो कल्याणी की बात। तुमको श्रभी पहली गाड़ी पकड़नी होगी सामान ठीक कर लो। मैंने ड्रायवर से कार मंगवा ली है। कल्याणी से मिळना जरूरी नहीं। मैं उसे समका दूंगा।"

डाक्टर की आजा मान कर मैं तैयार ही गया । जब कार स्टार्ट होने को यी, मैंने साइस कर पूछ डाला, "उसका प्रोमी कौन है !"

"उसका प्रेमी ?"
"हाँ, हाँ, कल्याणी का प्रेमी ?"
"यह जानकर क्या करोगे ?"
"नहीं—नहीं, डाक्टर, बतला दो ।"
"तब बतला दूँ। सुनो, उसका प्रेमी उसका बच्चा है।"
"उसका बच्चा।"
मैं ऋषिक न सुन सका, कार श्रागे बढ गई थी।

## विवेक का सवाल

मिस्टर विनायक गम्भीर चिन्तन में पड़ गये | मुकदमे की हार से मन में उचाट हो आया। उन्हें अब विश्वास हो गया कि हमीद कानून की नजीरें गलत पेश कर् के दुनिया को घोखा देता है | कानून के प्रति यह भारी अपराध लगा और हमीद की ईमानदारी पर सन्देह हुआ । हमीद सारी बुराइयों की जड़ निकाला करता है | अपनी इज्जत और बड़ाई के लिए उसे अनुचित-उचित का खयाल ही कब हुआ था। वह सब कुछ कर सकता है । वह खूनी और फरेबी साबित होने लगा | वह दुनिया की सारी बातें समक कर अपने व्यक्तित्व को ऊपर उठाये रखना चाहता था। आज के फैसले के बाद अब कहीं कोई उलकान बाकी नहीं रह गई थी।

बैरिस्टर विनायक की दलील थी, नौकरानी बेकसूर है। वेश्या की मौत से उसका सम्बन्ध नहीं। इसे खून कहना भूल होगी। रोगिणी वेश्या के गले पर अथवा शरीर पर कहीं कोई निशान नहीं था। वह बहुत कमजोर थी। सिगरेट पीते-पीते सो गई श्रीर जब उसकी नींद टूटी तो कमरे में धुन्नां भरा हुआ मिला। वह घबड़ा गई। इधर-उधर भागने कीं व्यर्थ कोशिश करते-करते उसका हार्टफेल हो गया।

प्रोफेसर विनयाक लॉ कालेज में पढ़ाया करते थे। वे क्लास-रूम के लिए उपयुक्त थे। उनकी आँखें भावुकता और आजीब खयालों से घिरी रहा करती थीं। उनकी सचाई अविश्वसनीय नहीं जान पड़ती थी। उनके व्यक्तित्व और तर्क में भारीपन नहीं था। वे किसी पर अपना खास प्रभाव नहीं डाल सकते थे। उनकी आवाज कालेज के कमरों में गूँजने लगती थी। उम्र में वे हमीद से कुछ बड़े लगते थे।

सरकारी वकील हमीद दुनियादार ऋादमी था। उसकी ऋावाज भारी थी। वह ऋपने विश्वास को पकड़ कर चला करता था। उसे कहीं कोई डर नहीं लगता था। वह ठीक ऋौर पते की बात कहना जानता था। दुनिया के बीच रहकर उसे उस सब का पूर्ण परिचय था। वह कहीं सस्ते तर्क का ऋादी नहीं रहा। ऋपनी दलील को उठा कर वह जितना कहता था, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता था।

वैरिस्टर हमीद जब कहने को उठा था, तब सारे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। वह बोला, 'दो डाक्टरों की राय के मुताबिक शरीर के बाहर कहीं कोई घाव नहीं है, किन्तु तीसरे डाक्टर ने 'माइक्रस-कोप' से घाव देखे हैं। माई लार्ड, आप उनको देखकर चौंक जाते, काँप उठते! हमारी सम्यता क्या आखिर इस नतीजे पर पहुँच गई है शहमारा कर्तव्य क्या आदमी को घोखा देना ही रह गया है शमाना कि जिन्दगी का कोई ठिकाना और वक्त नहीं। यह केवल एक वेश्या को मौत का सवाल नहीं है। हम व्यक्ति से ऊपर न्याय के कायल हैं। मेरे दोस्त को दुनिया से मतलब नहीं है। उनकी दृष्टि में पैना-पन नहीं। आदमी के अन्दर टटोलकर देखना भारी मुश्किल बात है। जरूरतें और वक्त आदमी को मजबूर बना देती है। पैसा और स्वार्थ आदमी को दकता जा रहा है। अनजान नौकरानी कानून नहीं जानती थी। लोभ में पड़कर वह यह सब कर वैठी, फिर बचाव के लिए सिगरेट का नाटक रच डाला। कानून के आगे दया का सवाल नहीं आता है। हमें तो गलत को गलत ही कहना चाहिए। नौकरानी कम उम्र की है, यह देखकर उसे कानून की दफाओं से बाहर नहीं रखा जा सकता। वह कसरवार और खनी है।

मिस्टर हमीदी की बहस उभरी लगी। वह एक-एक बात तोल-तोलकर कहता था। एक-एक शब्द दिल के भीतर फैल जाता था। जज ने फैसला दिया कि मुलजिम खूनी है—काला पानी!

त्राज फिर विनायक के जीवन में हमीद ने त्राकर एक भारी हल्ला मचा दिया था। विनायक एक त्रौर बाजी हार गया। यह हार उसे परेशान किये थी। हमीद हमेशा ही उसका मजाक उड़ाया करता था। हमीद श्रपनी जीत से बार-बार उसे कुचल डालना चाहताथा। वह रोज हीएक श्रद्भचन पैदाकर उसके श्रागे खड़ा होना सीख गया था। विनायक के दिल का मैल बढ़ता ही गया। क्या हमेशा ही उसे हार जाना है ? क्या वह दुनिया के श्रागे यहीपाता रहेगा ? श्रथवा हमीद की तेज श्रांखों के श्रागे उसकी श्रांखों क्यों बुक्त जातीं हैं!

किन्तु विनायक और हमीद का यह पहला मुकाबला नहीं था। दोनों एक अरसे से साथ-साथ रहे, एक दूसरे को खूब पहचानते थे। बचपन में, क्रांस में एक दूसरे के पास सीटों में बैठ कर पढ़ते रहे। एक दिन हाकी की मैच में एक दूसरे के बरखिलाफ खेले। तब ही एक दूसरे के आगे आया, हमीद की टीम हार रही थी। जब गेंद उसके पास आई तो गुस्से में उसने जान कर विनायक के पांच पर स्टिक मार दी। बस दोनों मराइपड़े। यहीं से वे अलगा आलग हो गये थे।

पाँच साल बाद कालेज में फिर दोनों एक दूसरे के आगे खड़े हुए थे। विनायक कालेज-सिक टरीशिप के लिए खड़ा हुआ और हमीद भी। दोनों आपने आपने लिए 'वोट' जमा करते रहे। विनायक कहता था—हमें अपने सिद्धान्त को मान कर चलना चाहिये। भविष्य की एक बड़ी जिम्मेदारी हम पर है। हम अपने ही लिए नहीं, राष्ट्र के लिए हैं। हमें सावधानी से चलना पड़ेगा। समक हमारी जरूरत है—भावना नहीं।

हमीद की बात थी—दोस्तों मीज करो। क्यों फिक्रें और तवालतें मोल लिया करते हो। आज कट गया है, कल भी कट जावेगा। 'फिलासफी' की परेशानियों से हमें मतलब नहीं है। हम लड़ना जानते हैं। हार-जीत से वास्ता नहीं रखते। विनायक को जीत की बड़ी फिक थी। वह कुछ और नहीं सोचता था। यह छोटी लड़ाई ही उसके मन में घबराइट पैदा कर देती थी। हमीट की जीत हुई। वह विनायक के पास आकर बोला, 'दोस्त इसमें अफ़सोस का तकाजा नहीं। तुम यह जगह चाहते हो, ख़ुशी से ले लो।' विनायक फिर भी उसकी टी-पार्टी में शामिल नहीं हुआ। आगे एक दिन दोनों ने डिगरी लेकर दुनिया में प्रवेश किया था।

फिर पन्द्रह साल तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई। एक दूसरे का कोई ख्याल नहीं रहा। अलग अपने अपने दायरे में चलते रहे। इतनी बड़ी फैली दुनियाँ में कहाँ किसी का ख्याल रहता है!

किन्तु एक दिन, मुकदमे में विनायक ने देखा कि हमीद उसके विपरीत-वाली पार्टी में सरकारी वकील की हैसियत से है। ब्राजीब मुकदमा था। दो दोस्त थे। उनमें से एक, एक दिन मरा हुन्ना पाया गया। डाक्टरों का कहना था कि मौत संख्या से हुई है। यह साबित हो गया था कि ब्राखिरी खाना उसने क्रापने दोस्त के यहाँ खाया है।

विनायक की दलील थी, भावुकता की वजह से मौत हुई है। दोनों के बीच आपसी कोई भगड़ा नहीं था। कहीं कोई सन्देह नहीं उठता है। आदमी का अपने ऊपर से कभी-कभी भरोसा उठ जाता है। वही हालत उस आदमी ,की थी। उसका लड़का मरा, वह जायदाद कर्ज में बेंच चुका था। अपनी मानसिक कमजोरी की वजह से असमर्थ होकर, उसने यह किया है।

हमीद का तर्क था, ऋसम्भव घटना बन जाती है। मुलजिम यह सुनकर कि उसका दोस्त मर रहा है, वहाँ नहीं गया। उसके दोस्त ने सब का नाम लिया, किन्तु मुलजिम के लिए कोई सन्देशा उसने नहीं छोड़ा है।

कोर्ट ने फाँसी की सजा दी थी।

इसके बाद विनायक कई दिन तक 'क्लास' को ठीक तरह से नहीं पढ सका था। जब लड़के इस मुकदमें के सम्बन्ध में सवाल पूछते थे, तब उसे मन में भीतर हमीद के प्रति बड़ी घृणा उत्पन्न हो जाती थी। हमीद दुनिया को ठग सकता है। उसके लिए कोई कर्तब्य नहीं। पैसे को वह सहूलियत समभ लेता है, इसी तरह के न जाने क्या-क्या विचार विनायक के मन में उठते ही रहे। हमीद को तो हारना नहीं था। जीत से ही उसका वास्ता, रहता था। विनायक अपने मन को समभाना चाहता था। विद्रोह उठ-उठ कर फैल जाता था।

श्राज नौकरानी का वह चित्र श्रागे श्राया: वह श्रटारह साल की युवती हमीद की वजह से समाज से श्रलग रहेगी | वह कितनी भोली लगती थी | श्रपने दिल को खोकर उसने विनायक के श्रागे रो कर छुटकारे की प्रार्थना की | वह लड़की किस तत्व की बनी थी; कितनी सुहृदय ! यह हमीद क्यों उसे समभ नहीं सका ! जज ने जब फैसला सुनाया था; उसने सुना, विश्वास नहीं हुआ श्रीर फिर बेहोश जमीन पर गिर पड़ी थी । उसे यह उम्मीद कब थी ! उसे श्रपने बैरिस्टर पर पूर्ण विश्वास था | वह श्रसहाय श्रीर लाचार थी ।

विनायक फैसले से सन्तुष्ट नहीं हुआ। वह लाइब्रेरी पहुँचा। वहाँ वह इसके खिलाफ नजीरें दूँ ढ़ना चाहता था। कई किताबें उसने टटोली, नोट लिये श्रीर बड़ी देर तक लिखता रहा। दूसरे कमरे में कोई पढ़ रहा था। वह अपनी ही बातों में हूबा रहा। उधर ध्यान ही नहीं दिया। आखिर वह अपने मन के मुताबिक एक नजीर पा गया। खुश होकर लौट रहा था, देखा, हमीद अपने उपन्यास पढ़ने में लीन था। वह भौचक्का रह गया।

हमीद ने आँखें उठाईं, वह बोला, "मि० विनायक कानूनी किताबों को आलग रख, तुमको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। उपन्यास दिल बहलाने के लिए अञ्छा साधन है।"

विनायक कुछ नहीं समभ सका। यह इमीद था या एक खयाल! आँखें फाइ फाइकर खड़ा का खड़ा ही रह गया।

फिर हमीद बोला, "तुम बहुत ज्यादा काम करते हो १ इतना पढ़ना तो एक बीमारी है।"

श्रब विनायक समभा कि उसका दुश्मन, वहीं उसके श्रागे ही, उसकी मखोल उड़ा रहा है। वह चुपचाप किताब मेज पर रख हमीद के नजदीक पहुँचा श्रीर बोला, ''तुम मेरी हुँसी उड़ा रहे हो।''

हमीद चुप रहा । उसे परिस्थितियों की परवाह नहीं थी। श्रभी तक उसके

चेहरे पर हँसी फैली हुई थी। वह घीमे स्वर में बोला, "विनायक मैं यह नीच खयाल नहीं रखता हूँ; न मेरे दिल में तुम्हारे लिये व्यक्तिगत कोई बुरी भावना है।"

"यह मैं खूब जानता हूँ। अपने पेशे से तुम दुनिया भर का पैसा चूसना चाहते हो। अपने स्वार्थ के लिये तुमको भलाई-बुराई नहीं सूफती है। तुमको खुदा का डर नहीं है। आदमी को तो तुम कुछ समफते ही नहीं हो।"

हँसता हुन्ना हमीद बोला, "तब तो सारी दुनिया की सभ्यता पर स्त्राग लगा लेने का ठेका मैंने ही लिया है।"

"कितनों को फाँसियाँ, कालापानी, जेल ""!"

"लेकिन जज और जूरी ?"

"वे सब तुम्हारे बहकाने में आ जाते हैं। उनकी ईमानदारी तुम्हारे आगे इार जाती है।"

"विनायक कभी तो बातों पर ठीक विचार किया करो।"

"तुम बदमाश हो।"

"समभ की बात क्या कभी तुम नहीं सीखोगे ?"

''तुम बेईमान हो !"

"विनायक तुम होश में हो !"

"हाँ, हाँ !" कहता विनायक इमीद के ऊपर भपटा ! इमीद चुपचाप सोफा पर बैठा ही रहा । विनायक गुस्से में खूब घूँसे मारता हुआ कहता रहा, "तुम दुनिया को ठग रहे हो । तुम खूनी हो !"

हमीद निर्जीव पड़ा का पड़ा ही था। वह कुछ नहीं बोला। विनायक चौंका। उसका घुटना हमीद के पेट ख्रीर हाथों की उँगलियाँ हमीद के गले को जकड़े थीं। कुछ देर बाद वह पसीना पोंछता हुख्रा उठा। यह सब ठीक बात नहीं थी। वह लाचार था। सँभल कर वह बोला, "हमीद, माफ करना; तुममें यह सब कैसे ख्रा गया है ?"

हमीद कुछ नहीं बोला, पड़ां ही रहा। कोई उत्तरनहीं दिया। चारों स्त्रोर एक भारी चुप्पी थी। केवल बीच में घड़ी की टिक-टिक सुनाई देती थी। विनायक ने हमीद को देखा, खूब देखा, टरोला । गुनगुनाया — मर गया। वहीं बात जो नर्स ने की थी। वह दो मिनट श्रीर खड़ा रहा। सोचा कि उसने श्रपने दोस्त का खून कर डाला है। श्रब जज, जूरी श्रीर फाँसी! न्याय के हाथों उसे छुटकारा नहीं मिल सकता है।

कुछ देर बाद वह उठा । बाहर ऋाकर इधर-उधर घूमता रहा, हमीद गहरी नींद सोया था । ऋपने पहले वाले कमरे में जाकर पढ़ता रहा । नौकर को बुलाकर पूछा, "क्या बज गया है ?"

"साढे नौ "

''बड़ी देर हो गई है।'' यह कह कर वह बाहर आया और घर की आरे रवाना हो गया।

उसे नींद नहीं आई, वह परेशान था। उसने सोचा कि हमीद के साथ उसने विश्वासघात किया है। परिस्थितियाँ ही ऐसी आ जुड़ी थीं। कालेज-स्कूल और आज तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे। अब वह पुलीस का इन्तजार करने लगा। अगले दिन सुबह के समाचार पत्र उसने पढ़े। हमीद की मौत का समाचार छपा था।

दिन को वह बाहर जा रहा था कि किसी ने पुकारा, "मि० विनायक !'' एक युवक था। विनायक चौंक उठा, उसने सोचा कि वह कोई मैदी था। जेब में रखी जहर की शीशी उसने उँगलियों से पकड़ ली।

वह युवक फिर बोला, "इमीद के घर नहीं चलोगे !"

"कहाँ १"

"देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। यह तुम्हारा सब से बड़ा दोस्त था।"

विनायक चुप रहा।

"तुमको ही नहीं, हम सब को ऋक्सोस है। उसका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं है। मैं नौकरों की मदद के लिये जा रहा हूँ।"

"पोस्टमार्टम के लिये १"

"नही, कब्रिस्तान ले जाना है।"

"एकाएक यह मौत ! कोई शक तो नहीं है !"

"हमें खुशी है कि इस फजीते से हम लोग बच गये। कुछ महीने से वह मेरा मरीज था। उसको दिल की बीमारी थी। श्राज साँभ को उसने कई 'सेट' टिनस खेले थे, फिर ब्रिज, बस हार्टफेल हो गया।"

विनायक चुपचाप साथ हो लिया। सोचा, उसका दिल खराव था। दुनिया पागल तो नहीं हो गई है! गले पर जरूर उँगलियों के निशान होंगे। ''चलो।'' डाक्टर बोला।

मकान के पास पहुँच कर दोनों एक कमरे में चले गये। अब डाक्टर बोला, "मुक्ते कई मरीज देखने हैं। तुम अपने दोस्त का ""!"

डाक्टर चला गया ! विनायक ने दरवाजाबन्दकर लिया । चादर उठाई, इमीद चुपचाप मोया — चेहरे पर हल्की मुस्कान थी । वहाँ विश्वास का भाव था, फिर वह मौत ····ं

उसने पास जाकर उसे छू आ, ठंढा ! भारी डर लगा; फिर उसके गले को देखा, उँगलियों के निशान नहीं थे। कहीं भी खून का सन्देह नहीं होता था। विनायक ने सोचा, वहीं गलत था। हमीद न्याय को खूब समस्ता था। एक बार उसने जेब से जहर की शीशी निकाली, आखिरी चुम्बन हमीद का लेने सुका, हमीद कितनाशान्तथा। कर्तव्य-वश निश्चित लेटा हुआ जान पड़ा। उसे अपनी भूल जात हो गई। शीशी फेंक दी।

दरवाजा खोल बाहर निकला । बहुत लोग जमाथे । चिल्लाकर वह बोला, 41में खूनी हूँ !"

## वह कौन ?

दार्शनिक बन, जीवन की विवेचना करना आसान काम नहीं है। शरीर नष्ट हो जाता है। कारण-शरीर और स्थूल-शरीर फिर भी इसी दुनिया में डोलता रहेगा। यह विश्वास नं जाने कब से चला आ रहा है। वह कारण शरीर या आत्मा, स्थूल-शरीर आदि—अर्थात् शारीरिक पाँच तत्वों के बाद,

सूचम पाँच तत्व, शरीर के मिट जाने के बाद बाकी बचे रहते हैं। वह कभी खतम नहीं होते । ईब्बी, क्रोध तक उनके साथ-साथ जीवित रहते हैं। सब से श्राश्चर्य तो यह है, स्थूल शरीर जिस रूपको चाहे धारण कर लेता है । उसमें स्पर्श करने की ताकत होती है। इम उसे महसूस कर सकते हैं। सिर्फ देखना इमारी शक्ति के बाहर है। हम यह सब किसी न-किसी रूप में मानते चले श्राये हैं। वेदान्त यही सिखलाया है कि कई-कई ग्रात्मायें अतृप्त तृष्णा की वजह. भ्रत-प्रेत योनि में डोला करती हैं। उनकी कुछ चाहना होती है। उस सबको जान लेना साधारण बात नहीं है। वे तो सहज ही भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जो चाहेंगे. बनेंगे। इन्सान आश्चर्य में उस सब पर दंग रह जाता है। यह निरा पागलपन होता, हम इसे विसार देते। वास्तव में जो सच है, उससे इन्कार नहीं कर सकते हैं। श्रपने ज्ञान पर श्रविश्वासकरें यह नहीं होगा। कछ ऐसी घारणायें पुरातन काल से चली आरही हैं। हम उनको मानते चले आते हैं। कारण कि इस तरह की बातें, सबके साथ-साथ इम कुछ गढ़ लेते हैं। वह त्यादत पड़ गयी है। त्र्यब सब सही मालूम पड़ता है। हम खुद उसको बनाकर डरते हैं। वैसे, वह श्रात्मा इन्सान को दुख नहीं पहुँचाती है। उसका ध्येय इमको परेशान करना नहीं होता । गिनती की कुछ दुष्ट आत्मार्ये होती हैं. और सब तो भली । उनका कोई कर्तव्य अधूरा रह जाता है, जिसे कि कारगा-शरीर पूरा करना चाहता है। इसीलिए वे दुनिया के चारों श्रोर वाय-मगडल में चकर काटा करती हैं। ये श्रवसर की ताक में रहती हैं कि नौका मिलते ही अपने सिद्धान्त को निभा कर, कहीं और जगह जीवन ले लें। उनकों भटकना पसन्द नहीं है। इस सबसे बड़ा कष्ट होता है। उनके भावना होती है। वे हर एक बात को समफ, दुःख मोल लेने के आदी बन जाते हैं। किसी तरह हो, इम उन सबको भूठा व्यापार कह, भुला नहीं सकते हैं। नियति, कर्ता और उससे सम्बन्धित घटनात्रों को त्रादमी कितना ही समभ लेना चाहे. थाह नहीं मिलती है। यहीं आदमी अपने को बेबस और मजबूर पाता है।

तो, वह लड़की क्या मैंने एक श्रासें से नहीं देखी थी। नाम उसका नहीं जानता। नाम रख लेना न जाने समाज में क्यों जारी है। वह लड़की थी

कहकर ही क्या समूची वह आगे नहीं आ जाती है। लडकी ! क्यों, उसकी स्रत लड़िकयों की तरह लुभावनी थी और उसी तरह आकर्षक कपड़े पहनना उसने अनजाने सीख लिया था। वह नारी की तरह ही चंचल थी। नारी के गुण-श्रवगुण तो गिने जा सकते हैं। वह कमी-वेशी में हर एक लडकी में पाये जावेंगे। तब लड़की सिर्फ लड़की है। उसका नाम रख, अपना निज सा एक को साबित करना व्यर्थ का दकोसला है। यह लड़ कियाँ, लड़ कियों की तरह रहती हैं। बचपन में छोटे-छोटे फ्रांक पहनेंगी - चौड़े-चौड़े गरारे पहनने का रिवाज त्र्याज चालू नहीं है। वैसे सलवार पहनती हैं। यह तो मुल्क की चाल पर निर्भर रहता है। श्रागे एक दिन जम्पर, कुरता, चितकबरी धोतियाँ व रंगीन कपड़े पहनने की इनकी रुचि हो जाती है। यह जवानी का तकाजा है। फिर शादी हो जायेगी। माँबन जाना, ग्रहस्थी का भार निभाना. यह सब कुछ खूबी से जानती हैं। यही सँभालना कुदरती सीख है। इनकी जिन्दगी उन कीड़े! की तरह रंग बदलती, है - जों बरसात में हरा रंग, जाड़ें। में कुछ पीला-पीला, बसन्त में एकदम पीला श्रीर गर्मियों में सूखी ज़मीन वाला रंग पा जाते हैं। इनकीड़ें की हिफाजत करने को नियति ने यह नियामत सौंपी है। अन्यथा एक मौसम के बाद, वे जीवित नहीं रह सकते थे। यह लड़ कियाँ उसी तरह, एक सीमित नियमित जीवन में प्रवेश करती हैं। जहाँ चारों स्रोर से पुरुष-समाज ने कायदे-कानूनों का बाड़ा लगा दिया है। श्रब उनको जीवन खूब पसन्द है। वे उसके प्रति कोई विद्रोही भावनायें नहीं रखती हैं। उनका हाल हमेशा यही रहेगा । पुरुष तो है उच्छक्कल प्रकृति का, वह श्रपने दिल का बादशाह है। कुछ नहीं होगा, श्रावारा बन सकता है । उसके लिए कोई खास इकावट नहीं। वह सुभीता श्रीर सहूलियत बरतना जानता है। इस तरह, यह लड़िकयों का अपमान नहीं है। उच्छृ इसल जीवन, अनुमान और अनुसन्धान का जीवन है। नारी कोमल ऋधिक है। उसका वह गुणान होता, यह पुरुष ठीक ठीक नहीं चलते। वह कितना ही कठोर श्रीर फौलाद का कलेजा रख लें, नारी-श्रनुभृति के आगो पिघल जाते है। तब, वह नारी हुकूमत करती है। मार्ग-प्रदर्शिका

का काम ऋपने हाथों में ले, श्रादमी को ठीक-ठीक रास्ता सुभाती है। इसी तरह समभीता रोज ग्रहस्थी में चलता है, श्रीर दुनिया के भीतर स्थापित ग्रहस्थों से ज्यादा भगड़ा नहीं उठता।

लेकिन उस लड़की से जान-पहचान नहीं थी। उसे दूर से कभी टकटकी लगा देखता था। वह न जाने क्यों मेरे श्रागे परदा बरतना भूल जाती थी। लापरवाही में श्रपनी सूनी आंखों से श्रपने बँगले के चारों श्रोर देखती, श्रन-मनी-स्रनमनी घूमती रहेगी। कभी तो स्रपना स्रांचल सिर हिला कर फोंक देती थी ताकि में उसे खूब देख लूँ। फिर वह घूमती रहेगी या गाय के आगी जाकर खडी होगी। ग्वाला गाय दुहता था। वह खड़ी-खड़ी देखा करेगी। गायकी काली पृञ्जवाली सुफेद बाङ्की थी। वह उसे प्यार करेगी। बाछी छूटकर उछल-कृद करती है! वह खुश होगी, बाछी को देखेगी, फिर कभी-कभी मेरी श्रोर भी। वह क्या बात थी १ पहले पहल मैंने परवाह नहीं की। सोचा कि होगी कोई ! हजारों की तादाद में लड़िकयाँ दुनिया में फेली हैं। यदि राहचलते हर एक से उलभने की कोशिश को जावे तब ब्रादमी निंभ लिया। ऐसा हाल ठीक नहीं होता है। व्यर्थ का भगड़ा खरीद कर उसकी दूकानदारी का भार उठाने में टाटा ही रहता है। तब भी मन में कभी कभी कुतुहल उठता है। कुछ श्रमाधारण लड़कियाँ इसी दुनिया में हैं। श्रकारण उन पर निगाइ न जाने क्यों पड़ जाती है। उनकी पहली दृष्टि का असर एक श्रदोय गुदगुदी दिल में पैदा कर देता है। उसके भीतर कोई कल्लाषित भावना नहीं होती ! यों, उस लड़की के प्रभाव में इम अपने को अलग नहीं इटा सकते हैं। जानकर कि उससे आगे कोई मतलब नहीं रहेगा, फिलहाल उसके जीवन की छान-बीन करने की फिक हो जाता है। वह कैसी भावना है । यह भावकता नहीं। भावकता निश्चित नहीं होती। भावना तो उस रंगीनचिडिया की तरह होती है, जो कभी जरा कंघे पर बैठ, फिर खुद ही उड़जाती हैं। वह क्यों बैठी, श्रीर कैसे उड़ गयी, इस पर श्रादमी सोचता-सोचता कितना ही उलभ जाये, किसी नतीजे पर नहीं पहुँचता है। इस सब धन्धे की बेकार समभकर आदमी भूलना नहीं जानता । भावनान हो, दुःख श्रौरपीड़ा उदित नहीं होगी । विना इसके क्या इन्सान का विद्रोह नहीं जाता है। तभी उसमें संघर्ष करने का सवाल उठता है। वह अपने को सबल गिन, खड़ा हो, जिन्दगी में हारना नहीं चाहता है। वह लड़ेगा—लड़ेगा। हर तरह अपने को तैयार पाता है। इसको तथ्यहीन कह कर ठुकराया नहीं जा सकता है।

उस शहर के श्रक्तित्व में चन्द महीने, अपने एक रिस्तेदार के यहाँ पड़ा पड़ा काट रहा था। दिन भर मस्ती के साथ पड़ा रहता। साँभ को घूमने दूर-दूर खेतों की श्रोर बढ़ जाता। साधारण दर्जे का शहर, श्रामोद-प्रमोद का कोई साधन नहीं, न सिनेमा था, न ऋपना कोई यार-दोस्त । ऐसी ऋवस्था में श्रादमी, अवेला अवेला ऊब जाता है। लेकिन मजबूरी के आगे श्रपना कौन सा साधन हथियार बनाया जावे। इसीलिए चुपचाप रह, श्रपने पर दलील करनी ठीक नहीं लगती है। स्रादमी स्रंपने को बहुत कमजोर साबित करे, वह अपनी आत्मा को मिटा देना होगा। तब आदमी बेकार-वेकार अपने को पाता है। बरगद के पेड़ के उस मोटे तने की तरह जिस पर एक आरे से दीमक अपनी बाबी बना लेते हैं, उसकी कुछ टहनियाँ सूख रही हैं। तने की छाल में सिर्फ प्राथा है, बाकी में, मिट्टी का एक ऊँचा स्तूप-सा खड़ा होता जाता है। आदमी कुड़-कुड़कर इसी तरह अपने की मिटा डालता है; मैं तो इतना डरपोक नहीं। ऋपने को जिन्दा रखने का शौक है। इसलिए हर तरह ऋपना दिल बहला लिया करता हूँ। बिना किसी स्वार्थ के अपने को, अपनी आंखों में कम करना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा, बढ़िया सूट पहना करता हूँ। टाई लगेगी। फेल्ट हैट सिर पर डाटा जाता है। चेहरे को इमेशा दाढ़ी-मोछों से सफाचट रखता हूँ। चिकने गालों पर क्रीम मला जाता है। साँभ को हाथपर छोटा-पतला चमड़ा मढ़ा हुआ रूल घुमाता-घुमाता दूर घूमने निकल जाता हूँ । कभी दिल में ख्याल उठता है, कौन इस शहर में मुक्ते देखेगा । तब क्या इसीलिए यह सब ठाटबाट है कि 'कोई' मुभे देख ले। तो मैं बड़ा स्वार्थी हैं। वैसे आस पास कई बगले हैं। उनसे भला अपना क्या मतलब है । मेरी किसी परिवार से जान-पहचान नहीं, न'मैंने कभी जोड़ लेने की कोशिश की। उधर से गुजरते समय लड़िकयों को बैड-मिएटन खेलते देखता, किसी बंगले से हारमोनियम की सुरोली श्रावाज कानों में पड़ती। कहीं रेडियो के प्रोग्राम की घर-घर-घर भारी श्रावाज पाता था। वहां से युवितयों की मीठी हँ सी की श्रावाज हथोड़े की खट-खट की तरह दिल पर चोट करती थी। मैं उधर देखना पसन्द नहीं करता। सच ही देखता नहीं हूँ। श्रागे-श्रागे बढ़ जाता हूँ। मुक्ते घूमना है, न कि कदम कदम पर जरा-जरा बातों से कक जाना। यह व्यर्थ का परहेज ही हो, मैं बरतना बखूबी जानता हूँ। श्रपना-श्रपना ख्याल है। मैं उसके लिये दुनिया भर के लोगों की श्रोर नहीं ताका करता हूँ। मेरी श्रपनी बात, श्रपनी ही है। दुनिया से श्रधिक सरोकार मुक्ते नहीं।

अनायास उस लड़की को एक दिन देखा था। बहुत बड़ा बंगला, उस पर चारों स्रोर लोहे के तारों से घिरा, चौड़ा होता था। बंगले से कुछ हटे हए नौकरों के क्वार्टर हैं। वहीं एक जगह एक सफेद गाय बँधी रहती है। हाते के एक स्रोर मका खड़ी है, जिस पर भुट्टे नजर पड़ जाते हैं। बाकी हाते में चरी बोई गई है, जो कि काफी उग आई है। मैंने वहीं देखा कि वह लड़की ऊपर छत पर खड़ी थी। मैंने एक ही दृष्टि में भांपा कि वह चुपचाप न जाने क्यों, दूर-दूर ऋाँखें फाड़-फाड़ कर देख रही है। उसकी निगाह उधर थी, जहाँ कि अभी सूर्य हुव चुका है। वह अहत-व्यस्त खडी उधर खाली आँखों से श्रनिमेष देख रही थी। एक बार उसकी निगाह मुभ पर पड़ी, उसने एक नजर मुक्ते देखा; फिर वही टकटकी लगाये देखती रही। मैं इका नहीं। आगे-आरागे बढ़ गया। घूमने से लौट कर देखा, वह लड़की छत की मुँडेरी पर बैठी थी । उधर ही उसकी दृष्टि थी । रात पड़ गई थी । इस छाया को मैं पहचान गया। तब वह वहाँ क्यों बैठी है ? यह सवाल मेरे मन में बार-बार उठा। क्या बहुत दुःखी है ? वहाँ कोई सम्पन्न गृहस्थ रहता था. उनकी मोटर थी । वहाँ की श्रीरतों को कई बार मैंने सज-धज कर मोटर में घूमने जाते देखा है। उनका बहुत वैभव था। तब वह लड़की कौन है ? वह उन्नीस-बीस साल की लगती थी। क्या उसकी शादी हो गई है या वह विधवा है। उस ड्बते सूर्य सेक्या पाना चाहती है। यदि उसके दिल में उचाट है, इस तरह वह मिटेगा नहीं। यह तो दिल की बेकली को श्रीर बढ़ा देता है। वह दु:खी है। उसे इस तरह एकान्त में श्रोर दुःख नहीं बटोरना चाहिए । खाली मनतो श्रक्सर जरा-सी श्रांच से पिघल जाता है। वह क्यों नहीं श्रपने साथ की श्रोरतों के साथ रेडियो के पास बैठ जाती है। वह दिल बहलाने का बुरा साधन नहीं। श्रपने को शून्य साबित करना हितकर नहीं होता। वह तब किधर बढ़ रही थी। वह सूर्य रोजाना डूबता है। वह उससे श्रपनी तुलना नहीं कर सकती है। उस शिक्त के साथ-साथ, श्रपना जीवन किसी श्रजात को सौंप देना बेकार साबित होता है। उसे हर हालत में इस बात को विवेक के साथ हटा देना चाहिए। इस तरह छत पर खड़े होकर डूबते सूर्य से रात पड़ने तक, वहीं उस विन्दु पर देखते रहना—यह व्यवस्था शुभ नहीं लगी।

मैंने देखा, रोजाना वही-वही हाल ! मैं अचरज में रह गया। यह जरूर गलत था कि उस लड़की के लिए, मेरे दिल में मोह पैदा हो गया; मैंने खुद उसे मिटाने की कोशिश नहीं की। मैं इस रोग का इलाज नहीं जानता था। मैंने अपने में आधी-आधी रात उस लड़की के बारे में खानबीन करते करते काटी । कोई नतीजा नहीं हुआ । कुछ नहीं पा सका । इधर-उधर पूछ-ताछकर लोगों का सन्देह बढ़ाना जंचा नहीं। हर एक दुनिया में राय जाहिर करता है। श्रादमी विवेचना वाला व्यापार सीख कर जरा-जरा बातों को त्रफेल बना. खड़ा कर देता है। श्रादमी से इसीलिए मुक्ते बड़ां डर लगता है। इरएक सभ्य आदमी का यही हाल है। उसके आगे खड़े होकर, ऐसे सवालों का जवाब सुन श्रीर सह लेने की सामर्थ्य मुक्त में नहीं है। तब श्रपने ही से किसी बात का निश्चय नहीं हो सकता है। एक आदमी तो दूसरे पर निर्भर रहता है। में मकेले-स्रकेले कितनी बातें सोचा करूँ । स्रपने में उस बेचैन पगली लड़की का भार श्रमजाने ले लेने के बाद, दिल में तसल्ली न जाने क्यों नहीं होती है। खुद उससे मिल कर बातें पूछ लेना साध्य नहीं था। दुनिया में हर एक लड़की की अपनी-अपनी पीड़ा है। इस व्यापक संसार में कितने-कितने लोगों से वास्ता जोड़, सम्बन्ध स्थापित किया जाय १ वह रोज कई-कई बार क्षितिज से आंखें इटा मुक्ते देख लेती थी। उन फैलायी आंखों के भीतर पैंठने वाली तीच्या रेखा, मेरी ऋषीं से कभी नहीं छू सकी। मैं तो इमेशा अपनी ऋरंखों को बुक्ती रखता हूँ । उनमें बाहरी ज्योति का लगाव मैंने कभी रखनान हीं चाहा। वही एक सफेद बुन्दों वाली साड़ो, एक रंगीन सा जम्पर, वह हमेशा एक सा कपड़ा पहना करती थी। कहीं बनावटी बनाव शृंगार नहीं था, चेहरे पर वही एक खापान मिला, जिसमें कोई रहोबदल कभी नहीं देख पड़ती था। वह उसकी दिनचर्या ही था। मेरे घूमने जाते जाते, सारे वक्क वह एक जगह उसी तरह मेरे दिल में खड़ी रहती थी। जैसे कि एक 'गूँगी स्टैचू' मैं ने पाई हो। जैसे कि में उसे कीमती वस्तु की तरह दिल में खुपाये रखना चाहता हूँ। उस मूक खाके से मैंने श्रिथक जानकारी हासिल करनी नहीं चाही। मैं उसके लिए एक नई पीड़ा दिल में पैदा करना नहीं चाहता था। न उसकी उन फाँकी दृष्टियों के लिए कैंने घूमने जाते अपनी चाल कम की। हां, बार-बार जब वह दीख पड़ती थी, मैं पीछे मुड़-मुड़ कर श्रममञ्जस के साथ उसे बहुत देख लिया करता था। वह उसी तरह जाते खड़ी मिलती थी श्रीर लौटने पर मैं उसे वैठी पाता। कुछ फर्क नहीं मिला। श्रव वह खास उत्साह व नई प्रेरणा पैदा करने वाली चीज नहीं रह गई थी।

एक दिन की बात है, मैंने देखा कि छत खाली थी। मैं आहचर्य में रह गया, तब ही देखा वह बंगले के नीचे वाले दरवाजे से आई। कुछ देर दरवाजे की आड़ में खड़ी रही, जैसे कि मेरी आंखों की पकड़ में आने से सङ्घीच बरत रही हो। अब आगे बढ़, फिर गाय का दुहना देखने लगी। बाछी को पुचकारा उत्साह से मेरी और देखा। उन आंखों के भीतर मैंने पाया कि कोई चीज भले ही न पहचान, वह लड़की अच्छी तरह जानती है। तब क्या वह उसी को दूंद रही थी। उसी की चाह में, उस तरह छत पर टहलती थी। वह क्या तैर रहा था थह कैसी विचित्र लड़की है। एक बार भारी अंगड़ाई लेकर उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ उँगलियों के साथ जोड़, अपने कन्धे परिटकाई। च्या-भर उसी अवस्था में खड़ी रह, फिर उसी तरह टहलने लगी। मैं अथाक् रह गया। यह कैसा प्रदर्शन था। वह धीरे धीरे चरी के खेत के पास तक पहुँची। मैंने मुड़कर देखा, उसकी आंखें पीछा करने लगीं। वह अजात तैरती चीज न जाने क्यों भारी भय पैदा कर देती है। मेरा हृदय बहुत उहें लित

हो उठा । मैंने लौटकर देखा, वहीं ऋँधियारे में ।चरी के खेतों के बीच, जहाँ मैं खड़ी छोड़ गया था, वह सड़क की ऋोर देख रही थी। इस कर्तब्य पर मैने बहुत सोचा। कुछ निर्धारित न कर सका। आगे और दिनों, वह उसी तरह दरवाजे की आड़ में खड़ी रहती थी। वही-वही प्रदर्शन होता! कभी तो मैं भौंचका रह जाता था। नारी-जीवन समभना दुरूह बात है। वहाँ बैठना श्रासम्भव लगता है। कोई मेरे भीतर बोलने लगा, यह कुछ नहीं, श्राप्तस काम की वजह से है। यह निर्लं ज्जा, वह रूखापन, यह सब उसके ऋलावा श्रीर कुछ नहीं। वही बहम पैदा होता चला गया वह श्रांखों के भीतर तैरती वस्तु समभ में नहीं स्रायी। हर तरह स्रपने में समाधान बात का किया, में किसी निर्णाय पर पहुँच नहीं सका । वह सब जैसे कि श्रसाधारण बात थी । वहाँ तक हमारी भीतरी बुद्धि की पहुँच कब है ! उस लड़की के लिए सद्भावनायें थीं। उसके लिए दिल में ब्रादर पैदा होता चला गया। उस सबके बाद बार-बार में इसको समभ लेने का अपना स्वार्थ भूला नहीं सकता था। मैं उसी तरह घूमने जाता। वह चरी के खेत के बीच खड़ी हो, मुक्ते ताका करती थी | कई बार मैने सोचा, वह मुभसे कछ कहना चाहती है । तभी अपने मन में ग्लानि उठती कि मैं यह सब बात गढ़ रहा हूँ । उसका मुक्तसे क्या मतलब है। एक बार वह उस चरी की खडी फसल को चीर कर, जैसे कि अब मफ तक पहुँचने वाली थी। फिर न जाने क्या सोच ठिद्धर कर खड़ी हो गयी। उसके सारे चेहरे पर खुद ही लजा फैल गई थी। वह नीचे जमीन पर कु द्वँदती, श्राँखें वहीं पसारने लगी। वहाँ क्या देख पहुँ। होगा १ घने डग्डल थे, नीचे तक दृष्टि पहुँच जाना, मुमिकन बात नहीं थी। जब मैं लौटकर श्राया, देखा कि वह उसी जगह, वैसी ही खड़ी थी। मुक्ते देख जरा हिली श्रीर बँगले की स्रोर बढ़ी चली गयी। जल्दी-जल्दी चलने में, चरी के डएठल टूट-टूट रहे थे। आगे एक दिन वह लोहे के तारों के पास तक, सडक की आरे श्रायी। जब मैं घूमने से लौटा तब तक वह वैसी ही खड़ी थी। मुक्ते देखकर चौंकी श्रीर मन्थर गित से उन चरी के ठएठलों को चीरती हुई आगे बढ़ गयी।

तब इस दुनिया के धन्धे क्या हैं १ वह लड़की क्या चाहती होगी १ इस तरह एक लड़की के बारे में क्या सीचा-बिचारा जाय। उसकी देखकर, क्या श्रानुमान लगाया जा सकता था। मैं जानता था कि वह मुक्त पर बहुत प्रभाव डालती जा रही हैं। कभी-कभी मैं सोचता कि श्रव कल न जाने क्या होगा। श्राखिर वह क्या चाहती है । उसका पहनावा बहुत साधारण था । कान के बुन्दे और गले का लाकेट बहुत कीमती लगा। हाथों पर डाइमएड-कट की चूडियाँ थीं। सारा चेहरा त्राथाह गम्भीर मिला। उसे देखकर कुछ निर्णय देना कठिन था। उसकी इस सारी इरकत में कहीं अश्लीलता नहीं मिली। तो भी, इस तरह पीछा करना, यह सव ! उस लड़की के बारे में बार-बार जाला बुनता-बुनता, उसी में फँस जाता था। श्रापने में कहता, मैं हूं मूर्ख, यह सब घोखा है-धोखा है! इस लड़की से मुक्ते क्या मतलब है ! ज़्ब्दी ही न जाने कब इस शहर को छोड़कर चला जाऊँगा। यह घटना जीवन में कभी चमकने वाली नहीं है। तब क्या इधर घुमना ही जरूरी होया। अब नहीं जाऊँगा, उधर। यही फैसला दे दिया। तब कुछ दिन उधर नहीं गया। लेकिन दिल को उदासी घेरने लगती थी। मन न जाने क्यों भारी हो जाता। मैं तड़पने लगता था, जैसे कि अपने ऊपर यह बन्धन डालने का हक मुभी नहीं । मुमे जाना चाहिए -- जाना चाहिए । यह मेरे अपने अधिकारों का प्रश्न नहीं, मेरी इच्छा है। अपने मन को खराब करने का मुक्ते कंछ अधि-कार नहीं । आगे जिन्दगी में इस तरह के कितने ही भंभट खड़े होंगे । कब तक मैं भागता-भागत रहूँगा । मैं अपने को लाचार व्यर्थ साबित करने का श्चादी हो गया हूँ। तो उलभन कब उठती थी।

एक पूरा सप्ताह अपने भोतर, डांवाडोल हालत में कट गया। किंतनी ही दलील करता था, लाचार फिर बैठ जाता। श्रीर सड़कें थी, वहाँ चारों श्रोर उदासी फैली मिलती। मैं अपने को अधिक रोके रखने में श्रसमर्थ रहा। आठकें रोज उधर ही निकल पड़ा। वह लड़की तो नहीं दीख पड़ी। बार-बार उधर देखा। कुछ नहीं। वह बँगला, चरीं का खेत, सब कुछ उसी तरह था। गाय, ग्वाला, बाछी—वहीं थे। मैं कुछ सोच नहीं सका। यह बात

क्या थी ! किससे पूछताछ करता । अपने पिछले व्यवहार से खिन्न हो, चुपचाप लौट श्राया । अपनी शिक्त का घमंड चूर-चूर हो गया, जैसे कि यह मैंने अपने जीवन की अवहेलना कर डाली थी । और जीवन है ही क्या ! रोज फिर भी जाता ही रहा । वह नहीं दीख पड़ती थी । मैं धीरे-घीरे, उस सब बात को भूलता चला गया । कुछ हो, यह याद धुंघली पड़ती चली गयी, जिसको अभी उठाकर, मैंने सँवार लेने की कोशिश नहीं की । कई बार मैंने अपने को धिक्कारा कि क्यों पहले ढील देकर, मैंने अब अपने को इस तरह खींच लिया था । उस लड़की ने न जाने क्या सोचा होगा । भले ही वह मेरा कोई 'रोमान्स' नहीं था । इस तरह की बातों को जमा करके मैं अपने दिल को कमजोर बनाने का आदी नहीं हूँ ।

पूरा महीना गुजर गया । कुछ श्रीर दिन बीत गए । श्रंधियारी बरसाती रही थी। मैं चुपचाप अपने बंगले के बरामदे में सो रहा था। न जाने कितनी रात कट चुकी थी। इठात् लगा कि किसी ने मुक्ते स्पर्श किया है। फिर कोई हिलाने, जगाने लगा । मैं जाग पड़ा । श्रभी नींद श्राँखों में भरी ही थी । तभी एक खिलुखिलाहर सुनी ! किसी नारी का स्वर था। अचरज में मैंने देखा कि वही लड़की मेरे पायताने खड़ी थी । मैं भीचका रह गया ! ऋषिं फाड़-फाड़ कर उसे देखा। वही थी -- वही थी। उसी सुफेद धोती में। मैं श्रुच्छी तरह उन बुन्दों श्रीर लाकेट को पहचानता था। वह क्या खेल था १ मैं क्या श्रव कहाँ ? संभलकर उठ बैठा । चारों स्त्रोर ऋन्धकार—घना स्रंधियारा, बरसाती भड़ी लगी थी। कभी-कभी बरसाती हवा के भोंके चले। वह उसी तरह मुक खडी थी। मैं कुछ समभ नहीं सका। उसके कपड़े कहीं भीगे हए नहीं थे। शायद वह पानी बरसने से पहले पहुँच गयी थी श्रीर तबसे वहीं खड़ी है। उसका वह मृदुल स्पर्श एक गुदगुदी श्रभी तक दिल में पैदाकर रहा था। मैं कुछ पूछ कि उसने स्रोठों पर उँगली रखकर मना किया। एकाएक फिर उसने जम्पर उठाया नग्न नारी का पेट दीखने लगा। कुछ िक्सक उठीं। समभ गया कि वह पागल है-जिल्हर पागल है। वेकार मैं मनको दौड़ाया करता था। अन्यथा वह इतनी रात में क्यों चली आती। दुनिया यदि देख

ले, एक बड़ा अपवाद फैल जायेगा। वह इस तरह क्या हो रहा था १ इसे घर पहुँचाना ही ठीक होगा। इसके घरवाले बड़े लापरवाह हैं, इतनी देख-भाल तक नहीं करते। मरीज की ठीक-ठीक हिफाजत होनी चाहिए। वह कितनी सुस्त लगती है। फिर भी मैं कुछ नहीं कह सका। मेरी आवाज बर्द्सी हो गयी थी। तभी मैंने देखा, उसने अपना पेट चीर हाला है। मैंने आते और खून निकलता देखा। मैं बुत की तरह खड़ा हो गया। वह तो बच्चे-दानी को हाथों में तोल रही थी। मैं सच ही सब कुछ देख रहा था। और बच्चेदानी को चीर कर, उसने एक मुलायम सा बच्चा निकाल कर मेरे हाथों में दे दिया। मैं थर-थर भय से कांपने लगा। बच्चा मेरे हाथों में था। मैंने देखा, देखा कि वह वहीं ढेर होकर गिर पड़ी। मैं कुछ नहीं सोच सका। आँखें बन्द हो गयी थीं। वह बच्चा अब तक मेरे हाथों पर था। मेरा गला घुटने लगा। मैं शायद बेहोश हो गया था।

कुछ देर के बाद, कोठी का चकर लगाते हुए चौकीदार ने मुक्ते जगाया था। मेरे माथे से खून बह रहा था। मैंने होश में आते ही चारों त्रोर देखा। घर के लोग मुक्ते आश्चर्य से घूर रहे थे। मैं उन से कुछ नहीं कह सका। जो कुछ मैंने देखा, वह सब आब पहेली-सा लगा। उसका कोई निशान वहाँ नहीं था। क्या वह सब बात सच थी! मैं खुद अविश्वास करने की कोशिश करता। बड़ी देर तक मुक्ते नींद नहीं आयी। भारी भय दिल को दक चुका था। सुबह बड़ी देर से मेरी नींद टूटी। वैसी ही बरसात लगी थी। मैं बहुत अस्वस्थ था।

दिन को चुपचाप बैठा ऋखबार पढ़ रहा था। बूढ़ा चौकीदार आकर बोला, "बाबूजी, अपनर्थ हो गया।"

"क्या रे १"

"" की लड़की कल रात कुएँ में कूदकर मर गयी।" "हैं !"

''बड़े घरों की बात ठहरी, शादी हुई नहीं थी । जवान लड़की, पेट में ……।"

ऋधिक में वह सब बात नहीं सुन सका। विचार किया कि वह गर्भवती लड़की मर गयी। क्या कारण-शरीर मोह में इसी दुनिया में डोलता रहा है। उसको दिव्य दृष्टि होतो है। यह ऋात्मा क्यों भटकती रही होगी। इस तरह मेरे ऋागे बच्चा ।। में उसको ठीक-ठीक तो पहचान गया था कि वह कौन थी!

## धुत

धृत की श्रोर हमारी एक दुनिया है, धृत कहने में एक श्रानन्द श्राता है। धृत सुनने में एक गुद्गुदी होती है। धृत पढ़ने से एक तरंग उठती है, धृत मेरे जीवन की भावुकता है। उसकी भिड़की मेरे जीवन की सनक है, उसकी मुस्कान मेरे जीवन का सन्य श्रोर उसका रूठना मेरे जीवन की कला है। धृत जितनी भी श्रपने में सकची-सिमटी रहती हैं—वह सब मेरा श्रपना है।

बात-बात में धुत ! जरा भरगड़ा हुआ — धुत ! कुछ, बात पूछो — धुत ! 'सिनेमा चर्लेंगे ?''

"धुत, वहाँ श्रव्छा फिल्म नहीं है, यहीं रहेंगे। ग्रामोफोन सुनेंगे।" श्रीर ग्रामोफोन बनाने लगती हैं वह। 'प्रेम कहानी सखी—प्रेम कहानी।' उसकी बात कट नहीं सकती। उसका कहना मानना पड़ेगा। फिर कहती, 'प्रेम, प्रेम, प्रेम …! प्रेम कुछ है क्या ?"

में प्रोम पर अपने अधिकार दवाए रखता, और वह बात कहती चलती, ''तुम भी प्रोम करते हो किसी को ''' ''?''

में इसका उत्तर नहीं देता।
"देखो, सुनते हो या नहीं ……।"
इसका उत्तर कुछ हो तो दिया जाता।

"सुनो जी !" ग्रामोफोन की रिकार्ड उठ गया। हाथ भकोरा गया। आँखों में श्रॉखें गड़ा, हल्की छेड़तो मुस्कान से पूछा, "कहाँ प्रेम है ?"

श्राखिर इसका उत्तर क्या हो ?

' फिर-फिर शरारत, पूछा, "प्रोम कुछ है क्या ?" प्रश्न का उत्तर प्रश्न ही होगा।

समीप लग, खिल-खिलाती, फिर वक्षस्थल से ऋँगुली लगा पूछती, ''देखो यह क्या है ।''

"दिल ……" उत्तर देना ही था, "धुत, यहीं तो प्रेम होता है।" सवाल मय उत्तर के हल कर लिया जाता है। मानो श्रागे कुछ नहीं पाना है। जरा श्राँगड़ाई ले, श्रपने सवाल का ध्यान श्राता, "प्रेम नहीं जानते ?"

फिर वही भूला प्रश्न। उत्तर क्या हो ?

"प्रम सीखोगे।"

वही-वही सवाल !

श्रीर जरा समीप, श्रा श्रोठों को छू, चूम, समीप से समीप श्रा, फिर छिटक, दूर इट, बात श्राती, "चलो जी !" श्रीर चुपचाप फिर कुछ सोच श्रनायास सी, "धुत, यही तो प्रेम हैं—नहीं जानते जी ?"

श्रीर श्रागे की बात--

उस दिन कहने लगी, "तुम बड़े वैसे हो ..... १, १

· कैसे ··· १ ??

"उस दिन क्या वादा किया था ?"

''कौन सा १''

"बस, भूल गये १……"

में माथा खुजलाता-खुजलाता श्रपनी भूल की दवा टटोलने लगा! ''तुम बड़े भूठे हो! तुमसे नहीं बोलूँगी श्रव।।'

बस, फिर क्या था। वह रूठ गई, मनाया, बुक्ताया; पर फिर वह बोली नहीं। अपने को अपने में ही समाए रही।

—श्रीर वह नारी है! नारी रूपक "जीवन का कुमारीपन विद्याप, नारी की परिभाषा श्रीर ख्याख्या में सम्पूर्ण रखी हुई। श्रपने जीवन को नारी की सीमा में छिपाए —नारी से नारी तक सीमत। सीमित जगत की गौणता से

हटी; प्रधानता की विभृति मात्रा! वह हैं—नारी ही; नारी बंधन में, नारी ब्रांस में नारी की गिनती में .....।

वह कुमारी नहीं, कुमारी वह अपने को नहीं गिनती, अवस्था होगी सतरह-अठारह साल की। अव्हड़ता की रंगीन चदिरया ओहे, भावुकता को अपने से विखेरती, वह जरा जब मुस्कराती है, तो लगता है कि जीवन सत्य की मंजिल पर है। रंगीन नीली-नीली साड़ी ओहे, हाथों में सोने की चूड़ियाँ डाले, गले में सोने का लाकेट मुलाते, शृंगार कर; जब वह जरा मस्ती से चूर पूछती है, "गाना मुनोगे? अच्छा बोलो क्या गाऊँ "?" तो दिल करता है वहीं पर ठहर जाय। मन वहीं पर जीवन का चार विराम बना, कुछ दिन बसेरा कर लेने को करता है। युवती की यौवनता की मस्ती को जब वह बल खाती, अठलाती, खेलती, फक्कड़ लुटाती है, तो वह लगती है पूर्ण उर्वशी सी। कानों के इयरिंग को हत्का भोंका दे, जब यह चलती है, तो लगता है कि संध्या भूम रही है। आँखों की अनुभूति को जीवन-मदिरा से भिगो, जब वह आँख-मिचौनी खेलती हुई, कोई मूक प्रश्न सा पूछती है, तो लगता है — जीवन में कथितता नहों, सीमा नहीं, बंधन नहीं। जो है वह सच-सच ही है। बात-बात में रूठ कर जब मनौती का पाठ सिख-लाती है, तो सब भूला सा जान पड़ता है।

उसके भी कुछ गिने-चुने प्रश्न हैं। उस दिन पूछने लगी, ''तुम शादी करोगे ?''

"हाँ ।"

"किससे—कैसी हो वंह ?"

"श्रभी कुछ सोचा नहीं । हां । वह पढ़ी होगी, सुन्दर होगी श्रीर—'

"बस, शादी करोगे ।"

"श्रीर नहीं तो-"

"मैं भी शादी में ब्राऊँगी—सौत को देखने !"

"ख्ब !"

"जरूर आऊँगी। बोलो, बुलाश्चोगे ।"

मैं चुप रहा।

"जाने दो नहीं आर जँगी। तुम बड़े चालाक हो ?"

श्रीर वह रहती है अपनी ही निराली दुनिया में। वहाँ कोई पराया नहीं। सब से बोलती है. सब से खेलती है श्रीर सबसे हँस भी लेती है। किसी से परदा नहीं, किसी से लाज नहीं श्रीर कोई दूर का नहीं। माता की नारी ममता नहीं, कुमारी की सिमेटी शीलता नहीं श्रीर फ़्नी का प्यार भी नहीं बाँटती है वहाँ। सब कुछ अपना ही है। श्रपनी ही लजा, अपनी ही शीलता श्रीर अपना ही प्रेम! वह सत्य में भूठी बनी रहना नहीं जानती, श्रीर सत्य की कसीटी पर अपने को श्रीकती अपनी दूकान की चौकसी करती हुई ग्राहक का पूरा-पूरा खयाल रखती है। जहाँ वह रहती है वहां उपेक्षा, स्पर्धा, उत्प्रेचा, सब-सब वह पढती है।

वह अपने ही हास्य की डायरी रखती है। एक दिन कहा, "देखी जी! ला क्लास में प्रौक्सी चले, चले। यहां के स्कूल में माफी गैरहाजरी पर नहीं मिलेगी -"

ऋागे एक दिन बोली, "श्रञ्छा हुआ परचा बिगड़ गया। पास **होकर** करते भी क्या ?"

एक और प्रश्न उसने किया, "देर से आये तो नहीं आने दूँगी! चले जाया करो अपनी के घर।"

"वह तो कहानी है ?"

"हूँ।" फिर आगे बोलती रहो, "सच जो है, उसमें छिपाना क्या ! उसी की कहानी लिखता। मैं अपनी कहानी नहीं लिखाऊँगी।"

''क्यों १''

"कह दिया नही लिखाऊँगी।"

''ग्राच्छा न सही।"

"तुम लिख कर क्या करोगे ?"

"किताब में जावेगी।"

"तो बस, लिख देना, धुत बड़ी खराब है, वात-बात में रूठ जाती है।

गाना गाती है, खूब | मनमौजी है, किसी की नहीं मानती | वह उसके घर स्त्राता है | न जाने श्रपने को क्या समभता है, कहता है — कहानी लिखूँगा | न जरा शऊर है, न बातें करने की तमीज |

'खूब रही।''

फिर उसने इल्के चपत मार दी, श्रौर भगड़ा शुरू हुन्ना। वह बोली— "श्रुच्छा कहानी लिखना। वह तुम्हीं लिखना—भगड़ा भी उनका होता है। धुत कहती है, वह लिखता है। धुत बोलती है, वह सुनता है।धुत बोलती ही बोलती रह जाती है; वह न जाने क्यों नहीं लिखता घूरता ही रहजाता है।"

भूल गया उस गिनी तारीख को जो लाल-लाल स्याही में कलेंडर पर लगी थी। उसके घर गया था, दरवाजा बन्द!

खट, खट, खट, खटकाया। दरवाजा फिर भी बन्द का बन्द ही। खट, खट, खट,.....!

श्चब दरवाजा खुला। नौकरानी श्चाई, कहा, "वह बाहर चली गई है किसी के साथ – श्चभी श्चभी।"

'कहाँ गई है ?"

"कुछ मालूम नहीं।"

"कब तक लीटेगी १"

"कुछ कह थोड़े ही गई है !"

वह एक की नहीं — सोचा ऋपने तक वह सब की है। ऋपना-सा ऋधिकार सब को सौंपती है। फिर ईर्ष्या क्यों हो १ दिल में एक कीस चुभा रह गया।

पूछा फिर, "कुछ कह गई।,'

"नहीं मोटर ऋाई थी। शायद सिनेमा गई है।"

"किसकी मोटर थी १"

'वही जाने।'' नौकरानी ने रूखे स्वर में कहते-कहते दरवा बंदकर दिया। चुपचाप खड़ा का खड़ा ही रह गया। सोचा, उससे भगड़ा किस बात का श खुला सौदा है। दस-दस रुपये के चार नोटों पर उसका जीवन टिका है। क्यों किसी पर गुस्सा हुआ जाय श उससे सब खेलते हैं, और वह अपनी स्वतंत्रता मुचय मानती है, बाकी सब गौण । फिर भी मन की उलभान नहीं हटी । एक गाँठ सी लगी थी । सुनसान सा लग रहा था ।

एकाएक त्रागे बढ़ा था कि दरवाजा खुला, कोई बोला, "सुनो ?"

उसी का स्वर था। वह अपनी निराली छटा में हैंसते-हँसते पास आकर बोली, 'देखो, खूब ठगाया ।''

में ऋसमञ्जस में ही दिल की खुशी को दिल में दबा कर रह गया।

"मैं सब सुन रही थी—समभे ! तुम तो अपने को बड़े होशियार गिनते थे। अब हार गये। चलो अन्दर!"

उसकी हँसी को अपने दिल में संवार कर मैं चुप रहा।

"माना मैं चली जाती तो क्या होता ? मेरा क्या है । यही जिन्दगी है । यही रोज का हाल है । सब को खुश रखना पड़ता है । कल एक शादी में जाऊँगी । चार रोज में लौटूँगी । वहाँ जाना ही पड़ेगा । पेशगी कपया वे लोग ले गये हैं ।"

"तो चली जाना।" मैं जरा तन कर सा बोला।

"इसमें गुस्से की क्या बात ! एक एक दिन करके जिन्दगी के तीन साल यों ही कट गये...।"

"श्रच्छा, तुमे यह क्या सुमा ।"

"श्रच्छा, तो स्भा मुक्ते...धुत, तुम्हें खूब ठगाया !"

वह खिल खिलाती हँसी।

वही रात्रि थी। जीवन की उलकी रात्रि। सेकेंड, मिनट, घरटे चल रहेथे। नारी की कालिमा-मुंगार में वह पुती थी। पास जो था वह खो गया था। जो भूला था उसकी हूँ द नहीं थी। जो पास था, वहीं तक था सब कुछ। वह खूब अपनी भावकता में थी। चारों और अन्धकार था। पास मेज पर छोटा लैम्प अपने ही प्रभुत्व में लीन था। छोटे-छोटे कीड़े रोशनी में लिपट रहेथे। खत खुली थी। ऊपर आसमान में तारे हँस भर देते थे। सुनसान था। वह पलंग पर बैठी पाँव हिलाती किसी बात में हूपी थी और मैं सब कुछ सुलका लोना चाहता था।

वह उठी श्रौर हँसती-हँसती पास श्राई | दोनों हाथ पकड़कर मोंका दे बोली, "तुम तो कलाकार हो न ?"

"कौन कहता है १"

"मैं कहती हूँ। देखो फूठ न बोलो !"

"श्रच्छा यही सही।"

"तुम कला से प्रेम करते हो १"

"शायद कुछ कुछ ... ''

"कला को प्यार करते हो १"

मैं कुछ समका नहीं। चुप रहा।

''बोलो १".

"हाँ कला को चाहता हूँ। अपनी बात अपने तक रखने का आदी हूँ।" "श्रच्छा तुमने माना तो सही। तुम उसी के पास रहो। हमसे मत बोला करो। हमारा क्या १"

"लेकिन मेरी कला तो तुम हो। साचात् सजीव, साकार .."

"यही सही, तुम मुक्तमें कला कहाँ तक मानते हो १ यह तौ एक दोंग है ! कला में नारी की जौ भूख से क्या वही सत्य है १ तुम भूलते हो । तुम क्रूठ बोलते हो । मैं गाती हूँ — वह कला हो । मैं हँसती हूँ, उसमें शायद कला हो । मैं रूठ सकती हूँ, मैं बन सकती हूँ, एक बनावटी हाव-भाव भी मुक्तमें है — यह हो कला की बात । पर जो उससे आगे है १ जहाँ नारी मसीन हम है — वह क्या कला नहीं १ आखिर तुम्हारी कला की क्या परिभाषा है, जबतुम कहते हो कि मुक्तमें कला है १"

में जरा सीचता बोला, "श्रच्छा श्राज तो तुम बड़ा तर्क ले बैठी। सच यह है कि वेश्या जो नारी है उसमें इस समाज की एक टूटती हुई सम्यता पाते है, वेश्या में पूर्ण कला है, जो श्रावरण से जरा हँकी होने पर दूकान में सौदे के रूप में जब श्राती है, तो पराखी नहीं जा सकती है। वेश्या में जो कला है, वह नारी रूपक उसे छिपाना नहीं जानती। उसे श्रपनी कला में डर नहीं, भय नहीं। जो है—वह है सम्पूर्ण—बस।" वह हँस पड़ी श्रीर बोली, 'बीबी तुम फिर क्यों लाश्रोगे !''

"अभी कहाँ है ? ?

' खूब ! स्रभी उस दिन तो कहते थे कि शादी करूँगा।"

"शादी-" मैं ऋटक गया।

"यह ऋठी बात नहीं। धोखा होगा, फरेब !"

में चुप रह गया।

वह कुछ सीच जरा आगे-आगे आई। बोली—''देखो जी, अब चुप क्यों रह गए ?''

"क्या...?"

"हाँ, श्रब क्या कहोगे शहार गए..."

फिर जरा पास आ, खिल कर मुस्कान के भार' से दबी, कुछ हँस कर आल्हड़ता से कहने लगी, ''देखो तो मैं हूँ न कितनी मुन्दर! कीन है और मेरी जैसी ?"

"सुन्दर !" मैं गुनगुनाया।

"सुन्दर ही ती, क्या तुम नहीं देखते हो मुभ्ते ?"

मैंने कुछ नहीं कहा।

'श्रुच्छा तुम्हारी बीबी क्या तुमसे सुन्दर होगी १ क्या होगी ऐसी वह १"
 मैं फिर भी चुप रहा।

"जरूर वह काली-काली होगी! कहाँ रक्खी है सुन्दर बीबी तुमको। मैं तो भाग से मिल गई!"

फिर हँसी का फ़वारा छूटा। मैं उसे देखता, बूमता, भाँपता चुपहीथा। उसे पढ़ लेना चाहता था।

"माना, वह काली होगी, तब आश्रोगे क्या हमारे घर ?"

मैंने कुछ नहीं कहा। चाहा भी नहीं कहना।

"नहीं ऋाद्योगे न १ जाने दो, मत ऋाना, हमें घाटा थोड़े ही है। तुम सरीखे दर्जनों ऋायेंगे।"

"चुप रह!" मैंने कह दिया।

"नहीं रहूँगी चुप! सब तो कहती हूँ । तुम तो गिनती के एक हो । जब जीवन यही है तो गिनती बार-बार कौन गिने १ एक खो जाता है, तब कौन सोचता है उसको । परेशानी क्यों उठावें हम जी ?"

"किर कगड़ा करोगी ।"

"ही, हो, खूब करूँगी। मैं भग़ड़ा क्यों न करूँ ?"

"चुप !"

''नहीं रहूँगी चूप।''

"चुप !"

"चुप, चुप, यह क्या सीख लिया" हम किसी के धमकाने से नहीं डरते।"

'च्य रहः"

"चुं ... प !" वह मुँह बनाने लगी । बड़ी देर तक रकी नहीं।

"चुप रह" कह, मैंने उसका मुँह हाथ से दबाया।

वह छुटपटाती-छुटपटाती ऋाखिर ऋपने को छुड़ा, ऋलग हट, पलंग पर वैठ गई श्रीर कहा "नहीं बोलेंगे हम किसी से। क्या है हमारा! भगड़ा नहीं होगा ऋव।"

मैंने चुपचाप पीछे से उसको भोंटी खींची । वह उसे छुड़ा कर रूठी सी बोली, "इटो जी, हमें मत छेड़ो …'

मैंने फिर भी अपने को रोका नहीं। उसकी ठोड़ी उठाई। उसे चूम लिया। वह गभीर बनी रही। मैंने सोच कर पूछा, "तूरूठ गई है?"

वह नहीं बोली।

"श्र=हा में कुछ नहीं कहूँगा।" कह में चुपचाप बौगा बन बैठा।

कुछ देर तक वह चुह रही। फिर वह सरकती सी पीछे आई, और नजदीक आहट दबा आई। समीप और ..... फिर गले में हाथ डाल आंखों से आंखें मिला बोली, ''गुरसे का भूत चढ़ गया है। जब वह नहीं उतरता है तो सिगरेट नहीं मांगता। पान नहीं खाता। कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है।'' कहती-कहती सिगरेट सुलगा कर, मुँह से लगाकर कहती रही, ''भूत बड़ा खराब है। मनाने पर नहीं मानता। बड़ा चालाक है! वक्त पर रूउ जाता है।"

फिर कुछ देर चुप रह, इँसती-इँसती पास आई औ बोली, ''जो चुप रहेगा वह खराब!'' पास ही आकर गुदगुदाने लगी।

हँसी रोकते-रोकते भी रुकी नहीं। मैं हँस पड़ा श्रौर वह बोली, "धुत, श्रब भगड़ा खतम हो गया ..."

भगड़ निपटा, निपटा ही; पर वह निपटे क्यों १ फिर वह भगड़ा जिन्दगी को उलभा-मुलभा देता था। एक की हार में मनौतों पर उसकी सीमा थी। वह हार-जीत श्रपनी एक चीज थी। उसका जरा रूटना—नहीं, वहीं उसका खिचाव था। कितनी सीधी, सच्ची नारी थी वह! जीवन के श्रपनत्व में समाई, वातावरण की संज्ञा में खोई, श्रपने तक—श्रोर उसके बाहर हटी सनीप से समीप लग रही थी— बिलकुल समीप। समीप ही तो!

जब उसका नाम पूछा तो उत्तर मिला, नाम में वह श्रपने को नहीं पाती। नाम मां की यादगार है, पिता की धरोहर है।

फिर उसे छेड़ कर पूछा, " तुमको क्या कहूँ ?"

वह कुछ नहीं बोली।

"नाम नहीं बतलाओगी क्या ।"

"नहीं।"

''क्यों नहीं ?"

"नहीं बतलाऊँ गी। देखो भगडा मत किया करो।"

"भगडा !"

"फिर कहे देतीहूँ कि नहीं बतलाऊँगी तुमको । तुम्हारी जबरदस्ती नहीं।" "तो मैं कल से नहीं आऊँगा।"

"आश्रोगे—श्राना पड़ेगा । अपने बस के थोड़े ही हो ।"

"नहीं श्राऊँगा मैं …"

श्रीर वह बोली, "धुत, तुम जरूर श्राश्रीगे।"

"नाम नहीं बतलाश्रोगी १" मैंने उसे भकोरते छू भर लेते कहा।

''धुत, तुम रूठ गये ।'' "श्रच्छा तुभे क्या कहूँ ?" ''धुत…" वह खिल खिलाई ''नहीं है कुछ नाम।" "तुमको क्या कहूँ ?" वह लीची छीलते-छीलते बोली, "कुछ नहीं।" "यह बात !" वह लीची छीलती ही रही। ''कुछ तो कहूँ … ?" "नहीं" वह लीची छीलते-छीलते भगड़ने लगी। "कुछ तो कहना ही है।" ''धुत।" ''बोल न !' "धुत…" ''धुत, धुत, धुत! अञ्छा तुम धुत ही सही!" श्रीर वह लीची छील कर देते बोली, ''लो तुम भी खाश्री।'' "धुत !" मैं बोला। वह कुरसी के पास आगा गई, श्रीर पास, नजदीक। "धुत" मैंने दुइराया। ब्रीर वह जरा समीप सटी बोली, "गुस्सा तो नहीं हो ?" ''गुस्सा तो नहीं हो" सोचा धुत एक पहेली है। कभी सुलमेगी नहीं।

जिन्दगी से जब यक जाता हूँ श्रीर कुछ स्फता नहीं, तभी दिल करता है कहता रहूँ—धुत, धुत, धुत!

हमेशा एक सी रहेगी।

—कल सात साल बाद 'धुत' की खोटी बहिन की चिट्ठी मिली, 'दीदी को निमोनिया हो गया था। वह मर गई।'

एकाएक श्रांत् श्रांखों में खलखला श्राये; श्रनायास मुद्द से खूटा, "धुत त्मर गई!" ज्ञानवती (बीवी) बोली, "आज बड़े उदास हो ।"
श्रीर मैंने कह दिया—"धुत !"

## हेम को एक पत्र

प्रिय हेम.

कई बार मैंने चाहा कि तुभे पत्र लिखूँ, फिर भी लिखा नहीं। न जाने क्यों बार-बार हर जाता था कि कहीं तेरी भावकता के प्रति वह एक कठिन इथियार साबित न हो जाय। स्त्राखिर सत्य छिपाया नहीं जा सकता। उसे भूठ गिनाना कोई आसान काम नहीं है। तब आज क्यों चिट्ठी लिखने बैठा हूँ। यह सवाल में खुद श्रपने से पूछ रहा हूँ ! सही बात यह है कि श्रब श्रपनी पिछली भूली यादगारों को अवसर अपने आरगे फैला कर वहाँ कुछ दूँढ़ा करता हूँ; लेकिन कुछ पाता नहीं हूँ। वह सब इतनी धुंधली पड़ गई है कि कुछ ठीक-ठीक पहचान में नहीं आती हैं। बार-बार वहाँ अपनी हेम को मैंने पह-चाना है। वह यादगार उसी तरह दूर है, जैसे कि आज तुम मुक्तसे एक भौगोलिक द्री पर श्रलग रहती हो। श्रपने मन बुक्ताव कर लेने पर सोचना पड़ता है, यह कैसा सामाजिक न्याय था ? यह समाज ....! में देखा करता हूँ कि हर जगह कमी है। कहीं कुछ - कहीं कुछ, इस युग को में आर्थिक दासता के युग से पुकारा करती हूँ, जहाँ व्यक्ति का मूल्य पैसे पर निभर है। पैसे वालों पर एक चमक है-वे सिक्कों की तरह चमकते हैं और बाकी सब मट-मैले लगते हैं, उनका श्रस्तिख नहीं है। समाज तो कानूनी -डकैतियों पर चलता है, अन्यथा अमीर और गरीब के बीच इतनी सामाजिक खाई नहीं होती। तब सब आने अपने दायरे में श्रस्वस्थ हैं। तू श्रपनी ग्रहस्थी के भंभाटों से बरी नहीं है और में ? सच यही हैं कि हर एक मृगतृष्णा के पीछे दौड़ रहा है। अनजान भविष्य पर उम्मेद लगाये रहता है। कल, वह भविष्य १ जैसे

कि कोरे कागज की नाव पर व्यर्थ एक नक्शा बनाया जा रहा है। कागज की नाव पर वक्त की मोटी पेन्सिल अपने आप लकीरें खींचेगी। यही एक सन्तोष है। मन बुक्ताव तो नहीं होता है, कारण कि हम बौद्धिक अपने को समक्त कर हर एक बात का विवेचन करने को उतारू हो जाते हैं। हमारा यह दिमाग व्यर्थ क्ताइं की जड़ है और हम क्ताइं। तो बहुत आसानी से मोल ले लेते हैं। भले ही उसको मिटाने के उपाय से परिचित नहीं।

यह दुनिया का खेल कैसा लगता है। रोज ही कुछ तब्दीलियाँ होती जाती है। वर्तमान की छाटी-छाटी अनजानी घटनाएँ जीवन बनाती हैं। तब इम कुछ नहीं जानते हैं। जब जरा समभते हैं तो वह याद बन जाती है। तुमसे अनजाने ही परिचय हुआ था। वह परिचय-उसे विसारना आसान नहीं। तब तुम्हारे माथे पर सुहाग का टीका वक्त ने नहीं लगाया था। तुम एक साधारण कुमारी थीं, जिसके भविष्य पर कोई खास सीमित विश्वास नहीं था । न मैं यही जानता था कि इस तरह चुपचाप तुम किसी अनजाने एहस्य में प्रवेश कर वहाँ आजीवन रहने की व्यवस्था बना लोगी। वह कड़ी व्यवस्था, जिससे छुटकारा पाना श्रासान नहीं, जो नारी के लिए एक पहेली श्रक्सर साबित होता है! जहाँ वह खिल नहीं पाती है। अपनी आशाओं को हृदय में दबोचे चुपचाप पड़ी रहती है; किसी से श्रपने मन की बात नहीं कहेगी-श्रपना दु:ख नहीं सुनायेगी। यह मुक रहने को विद्या नारी ने एक कदीम जमाने से सीखी है। वह उसमें अपने जजबात छिपा लेतीं है। यह उसका कैसा न्याय है श्राखिर ! 'श्रपने' उसके जीवन में कुछ श्रीर होते हैं. जिन पर वह विश्वास कर सकती है। पित तो है एक पुरुष, जिसे सामाजिक श्रिधिकार है कि मानव की भावी सुटि की रच्ना करे। यह सही बात है, जिससे ऋसावधानी बरतनी उचित नहीं है। पति से होता है एक शारीरिक नाता, लेकिन विचारों का नाता श्रीरों सेभी हो सकता है।नहीं तो श्रपने मन में जमा हुआ मैल किसके सहारे बाँटा जायगा। जब यह सब बातें सोचता हूँ, तो तुम पर न जाने क्यों अध्य जाता हूँ। सोचता हूँ, वह लड़की जिसे पहचानने के लिये 'हेम' कह कर पुकाराजाता था, अब आज कहाँ होगी ! कितना आश्चर्य नहीं है यह कि वह हम ऐसी मौलिकता थी, जिस को आज भूल नहीं सका हूँ, जिसके सुख-दुःख, पीड़ा के लिये हर वक्क दिल का एक कोना खाली रखता हूँ कि न जाने कब अपनजाने पहुँचकर वह वहाँ अपनी जगह हूँ के । तो क्या यह मेरे मन का पाप हैं कि दूसरे की पत्नी से आज सरोकार रखने की ममता नहीं बिसार सका हूँ १ दुनिया यदि जान ले यह बात, तो तुम कुस्रवार गिनो जाओगी। यह समाज का न्याय सब पर लागू होता है। यह समाज इस तरह क्यों हमारे विचारों, भावनाओं को कुचल डालना चाहता है १ क्यों वह बार बार डराता है कि हेम से अलग रहो, हेम को भूल जाओ। हेम अब पत्नी ही नहीं, हम तो माँ है—माँ ! वह हम माँ है, सुना था मैंने और खुशी हुई थी कि वह लड़कीं अब लोभी बन जायगी। बच्चे के होने के बाद माँ लोभ स्वयं ही बटोरने लगती है। अब तो तुम .....

मेरे मन का लोभ। सच ही आज मैं बहुत लालची हो गया हूँ कि निर्ध्यक उन पुरानी मैली घटनाओं में चमक दूँढ़, काँच को होरा-साबित करना चाहता हूँ। यह तो एक व्यर्थ घमएड है मेरा। तो भीमानूँगानहीं। मेरा मन बहुत भूला है श्रौर उसको समभाने के लिये, उन बीती बातों को फैला कर ही आ खिरी सन्तोष मुक्ते हैं। जैसे कि अपने जीवन की दुपहरी में गुदड़ी बाजार लगा कर उन प्यारी-प्यारी चीजों को फैला, एक पैनी दृष्टि से सहीं-सही तील करना चाइता हूँ। श्राज अपने को बुद्धिमान मानता हूँ और यह सोचा करता हूँ कि मैं एक अच्छा परखी हूँ। बड़ी देर तक व्यर्थ छान-बीन करने के बाद पाता हूँ ..... । तो तुम समभ गई होगी। लड़ कियों की बुद्धि जितनी सरल होती है, उतनी ही पैनी ! जरा ऋधिकार मिलते ही उनको पुर-खिन बनते ऋधिक देर नहीं लगती है; वही दावा तुम करती हो । लेकिन यह पुरुष बार-बार कोशिश करता है कि ऋपनी भावुकता को नष्ट कर दे। कितनी कठिन बात है यह ! 'भावना' को भिटा देना क्या कभी सम्भव हो सकता है श्रीर क्या कभी वे मिट सकी हैं ११ इन्सान तो चुना, लोहा, ताँबा, कोयला श्रीर कई-कई घातुश्रों का ढांचा मात्र है। उसमें प्राण डालती हैं ये भावनाएँ ही; जो स्वयं ही उदय होकर श्रस्त हो जाती हैं। कुछ भावनाएँ व्यापक हैं, पर कुछ पैदा होती हैं; पैदा हो कर फैलती हैं। उनको श्रामानी से मुलाया नहीं जाता है। वह मन को बेचैन, श्रस्वस्थ भले ही बना दें, एक सहारा श्रोर बल देती हैं, वह जीवन में रकावट भले ही डाले, नव-जीवन प्रदान करती हैं। तुम मेरे जीवन की वही भावना हो हेम! तुमको मैंने खूब-खूब पहचाना था श्रोर तुम स्वयं ही मेरे जीवन में खड़ी होकर भाग गई! मैं चाहता था कि तुम कहीं किसी स्वस्थ एहस्थ में रहो। वही तुम्हारी जगह थी। श्रब तुम सब बातों पर विचार कर समभ गई होगी कि मैंने कहाँ तक श्रपना कर्त्तव्य निभाया है। वह मेरा विश्वास था, जो मैंने पूरा किया है। यही एक मात्र खुशी मेरे जीवन में है कि हेम भली है; उसका एक सुन्दर एहस्थ है — हेम मां है। उस सब पर श्रधिक वैसे श्राज नहीं सोचता। कारण कि श्रपने चारों श्रोर गलत सामाजिक धारणात्रों का जाल पाकर, धबड़ा जरूर उठता हूँ; बस उसके बीच कोई सरल उपाय दूँ ढ़ने तुल जाता हूँ।

तो हम तुम मिली थीं। क्या अब अपनी वह सारी बात खोल दूँ। कुछ ठीक याद नहीं आता क्यों तुम को देख कर सोचा था कि तुम बहुत भावुक हो। तुम्हारे विश्वविद्यालय में कोई त्योहार मनाया जा रहा था। तुम लोगों ने एक मेला-सा लगाया था। तुम खुद ही सुन्दर-सुन्दर चीजें सँवार कर, भावतोल कर बेच रही थीं। मुक्ते दुनिया का हल्ला बचपन से नापसन्द है; भीड़ देख कर मेरा मन संकुचित हो जाता है। मैं तो दूर—अलग से दुनिया को देख कर पहचान लेना सीख गया हूँ। अपने कुछ थोड़े से सगे हैं, उनको अपने चारों ओर फैला कर उन के बीच रहना ही मेरा सुख हमेशा से रहा है। तुमने सुन्दर-सुन्दर रूमाल काढ़ कर अपनी दूकान को सजाया था। उनके बीच तुमकों खड़ी देख कर मैं वहाँ पहुँचा। हम लोग अपरिचित थे। मैंने वह सब रूमाल खरीद कर तुम्हारी दूकान खाली कर दी। तुम अचरज में खड़ी की खड़ी ही रह गई थीं तो कहा था मैंने, 'अभी तो पूरे नहीं हुए और रूमालों का आईर देना चाहता था मैं!'

तुम जुपचाप खड़ी थी। तुम कुछ बोली नहीं। तभी मेरे मामा की लड़की ने आकर तुमको उबार लिया। मैं उससे बोला, 'देख, मैं ने कितनी खरीददारी की है आज !

वह हँ सपड़ी थी, बोली ही, 'चल हैम, अब चाय पी लें। त् भाग्यवान से है। हम सब तो सुबह से बैठी की बैठी हैं!'

तुम फिर उसी तरह खड़ीं थीं। तुम को चुप देख कर मैं बोला, 'यदि इन सब का आप को दुःख हो तो लीजिए; अपनी दूकान देखिए ।' आगे मैं बोल नहीं सका। वह नोट जो मैं ने दिये थे, सब फर्श पर गिरे पड़े थे।

बहिन ने वे उठा कर तुम्हारे बटुए में रख दिये। बोली थी तुम से, 'श्रव तपस्या कब तक करोगी ! हमें तो बड़ी भूख लग रही है।'

तब तुम जरा सँभलीं श्रौर हमारे साथ बढ़ीं। चाय वाले की दूकान पर हम पहुँच कर चाय पीने लगे। मिठाई नमकीन सब चुक गया। था। पूड़ी खाने पर उतारू हुए। सब ने खूब खाया था। तुम सावधानी बरत रही थीं; जैसे कि बार-बार भीतर कोई बात कुरेद रही हो। उतने समीप से तुमको देख कर मन ही मन तुम्हारे लिए एक जगह दूँढ़ ली। वह पहली श्रख्नुती 'भावु-कता' एक गहरी लकीर श्राजीवन के लिए मेरे हृदय में खिंच चुकी है। उसे बिसारना श्रासान नहीं है। तुम उस दिन एक नारी सरलता मुक्ते सौंप गई थीं; कुत्हल पाया था मैंने तुम में। सोचा था कि तुम किस तत्व की बनी हो जो मुक्ते खुभा गईं। बात वहीं पर समाप्त नहीं हुई। पान खरीदे थे मैंने श्रीर देखा था कि तुम्हारे श्रोंठ पान के रंग से श्रीर भी सुन्दर लगने लगे थे।

वह छोटी घटना मेरे लिए एक महत्व की बात हुई। मैंने होम को पहचाना। उस रात फिर तुम लोगों ने नाटक खेला था, उत्तर रामचिरत। तुम बनी थीं लद्मण! मन ही मन मैं बहुत हाँ सा था। तुम तो बड़ी कुशल निकली; इतने करतब तुम सब-सब जानती होगी; नहीं मालूम था मुके। श्रगली सुबह तुम लज्जा से मेरे नजदीक नहीं आई, डर था कि वह लद्मण वाली बात कहीं .....! श्रौर जब संध्या को घूमने निकले थे तो कहा था मैंने 'श्रपनी बहिन से', लक्ष्मण जी तो भाग जायँगे। श्रब बेचारी उर्मिला वियोग के दिन काटेगी। 'तुम्हारा चेहरा मुरकागया था, यह व्यंग जैसे कि डस गया हो।

वह सब बातें फैला कर श्रब कौन-सा फायदा है मेरा । बहुत बड़ी दुनिया घूमा, लोगों को पहचाना, श्राज भी चुपचाप इघर-उघर मारा मारा फिरता हूँ । देखा करता हूँ कि संध्या को पत्नी श्रपने घोसलों में चले श्राते हैं, पशु जंगल से घर की श्रोर बढ़ते हैं । सब के परिवार हैं, श्रपना घर है । मेरे दिल में ऐसा कोई सवाल नहीं उठता है । मैं तो चुपचाप खड़ा-खड़ा दुनिया की हालत देखा करता हूँ और सोचा करता हूँ उस भगवान के न्याय को, जिस पर तू विश्वास करती है । उस भगवान के लिए मेरे दिल में कभी श्रद्धा नहीं रही; उसे मैंने कभी नहीं माना । उसके सब रूपों की श्रोर मेरा ध्यान नहीं गया । कारण कि जानता हूँ मैं, वह भगवान हमारी श्रपनी एक कमजोरी व गलत कसीटी है । वह भगवान एक सामाजिक प्रतीक है, जो बड़ों श्रोर छोटों के बीच एक खाई डालता है — जो इन्सान को गरीब श्रीर श्रमीर की श्रीणयों में विभाजित करता है ! तो उस पर विश्वास करना कितनी बड़ी भूल नहीं है ! लेकिन त् श्राने भगवान की पूजा श्रव्छी तरह किया कर, उसे कर्तव्य मान ले फफटों श्रीर मुसीबतों में घिरे व्यक्ति के श्रागे भगवान कभी खड़े नहीं होते, वही उनको पुकार कर, सहारा इसीलिए नहीं माँगता है ।

उस दिन जब मैं तुम लोगों से बिदा हुआ था, तो तुमने कुछ नहीं कहा। बहुत घबराई, अनमनी-सी तुम रहीं। मैं उदास-सा लौटा था और पाया कि दुनिया में प्यार भी किया जा सकता है। वह दबी भावना तुमने पहले-पहल उभारी थी। तुम्हारा परिचय पाकर मुक्ते बहुत खुशी हुई थी। वे दिन कितने उत्साह और उम्मीदों से भरे हुए थे! क्या चिन्ता थी मुक्ते। बहुत अधिक जीवन पर विचार न कर, अपने को चीर-फाड़ डालना नहीं सीखा था। अपने में एक स्वस्थता थी। मेरे मन में एक बात जम गई थी कि मेरा एक निश्चित भविष्य है, जहाँ हेम आयेगी, रहेगी ....। कितना सुखद स्वम था वह मेरा!

तुम तो हेम फिर एक बार मिली थीं। वह होली के दिन थे। मैं मामा के यहाँ छुटियों में चला गया था। माना की लड़की वहाँ थी। बड़ी रात वहाँ पहुँचा था। सुबह ठीक तरह नींद नहीं टूटी थी कि देखा था मैंने; तुम अवीर

की तश्तरी लिये सामने खड़ी थीं। भौंचक्का मैं तुमको देखता-देखता ही रह गया। कोई हिचक न बरत; तुमने मेरे श्रबीर लगा दी श्रौर भाग गईं। मैं उसी तरह बैठा ही रहा। सोचा था कि हेम यह कैसा अब्ब्ला खेल तुम खेला करती हो। चुपचाप श्रपने में ही रहा। लेकिन मैं दिन को सो रहा था कि चुपके श्राई तुम, बोली, 'उठो, घर भर रंग खेल रहा है।'

में था कच्ची नींद में, उठा नहीं। तो कहा था तुमने — 'उठ जास्रो! देखा था मैंने कि तुम साथ में रंग की पिचकारी लाई हो। मैं तो फिर

उसी तरह सो गया, बोला, 'श्रमी तो पूरी नींद नहीं हुई है।'

लेकिन तुमने धमकी दी—'बाहर चलो! भला कोई रंग के डर से इस तरह ख्रिप कर लेटा रहता है ?'

में जान गया था कि तुम मुहल्ले की सब लड़िकयों की अगुआ बनकर आई थी और आज किसी तरह मुक्ते खूब भिगोने की ठहराये हुए थीं। इसी लिए मैंने बाहर जाने से साफ इन्कार कर दिया। तुम जब बड़ीं देर तक मनाते-मनाते थक गई, तो तुमने धमकी दी, 'यहीं रंग फेंक दूँगी!'

मैं चुप रहा।

तुम किर बोलीं, 'देखों, में रंग फेंकती हूँ।'

में उसी तरह बैठा रहा।

'उठ जात्रो, नहीं तों', यह कह तुमने धमकी दी, 'यह आखिरी बार कह रही हूँ!'

लेकिन में न उठा ही त्रीर न तुम्हारी वात का जवाब ही दिया; त्रीर बस तुमने भरी पिचकारी मुक्त पर छोड़ दी।

मुक्ते बहुत गुस्सा चढ़ा। जल्दी से उठ कर तुमको पकड़ना चाहता था कि तुम भाग गईं, फिर मेरे नजदीक नहीं आईं। में गुस्सा थाम नहीं सका था उसी दिन संध्या की गाड़ी से चला आया। तुमने जाते वक्त नमस्ते की थी। तब तो तुम बहुत उदास लगती थीं। सोचा था मैंने कि यह हेम से नाराड होकर जाना ठीक नहीं; पर अपना अभिमान नहीं भूल सका। मुक्तमें यह सामर्थ्य नहीं थी। वह एक भूल सही, अपनी आदत के लिए किसे कोस्ँ!

वह सब बातें बहुत-बहुत पुरानी हैं। उनको गुजरे एक जमाना बीत चुका है। एक, दो, तीन, नहीं-नहीं, पूरे दस साल ! इस बीच दुनिया में कई तब्दीलियाँ आ गई हैं। इस दुनिया में बार-बार ठोकरें खाकर मैं इन्सानियत सीख गया हूँ। आज अब अपनी बात किसी से नहीं कहता हूँ।

इस दुनिया और समाज के बीच चल कर मुफे खुशी नहीं होती है। कारण कि मुफे पहले मालूम न था कि हेम मुफे नहीं मिलेगी। में यह पूरी तरह जानता था कि हम दोनों आगो जीवन में एक मुन्दर गृहस्थ का निर्माण करेंगे। वह बात फूटी निकली। व्यक्ति का मूल्य तो चौदी के दुकड़ों पर निर्भर है! उसका तोल बाजारू तो है। मेरी माँ ने एक समफदार माँ की तरह अपना कर्तव्य निभाया; मुफे एक धनी कुदुम्ब को सौंपा। सोचता हूँ; ठीक किया है उसने। इस दुनिया में सच ही पग-पग पर पैसा चाहिये। में अमूल्य साबित कर मनुष्यत्व का बीज दुनिया में बोना चाहता हूँ। यह पैसे का भाव-तोल समाज के कुछ व्यक्तियों ने अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने को स्थापित किया है।

श्रीर श्राज!—बात यह है कि मामा के घर गया था। वहीं मामा की लड़की एक श्ररसे तक रोगिणी रह कर कल मर गई। उसके सन्दूक में तुम्हारी चिट्ठी देखी। पड़ी—खूब पड़ी! तुम इतना दुःख क्यों मोल लिया करती हो हैम, होनहार! उसे जब श्राज सब लोग जीवन-प्रतीक मानते हैं, तो तुम वैसा ही किया करो; या फिर भगवान का सहारा क्या काफी नहीं ?

यह दुःख श्रिष्ण तरह रहा कर हेमं। भावकता श्रव तुममें नहीं होनी चाहिए। तुम एक श्रादर्श माँ हो। पिछली सारी बातों को भूल जाना ही ठीक होगा। वस सब गलत थीं—भूठ-भूठ !

तो हेम, में नहीं चाहता कि तुम जवाब दो । उसके लिए आखें काइ-फाइ कर में डाकिये का इन्तजार नहीं करूँगा। और—

तुम्हारा,

## व्यवहेलना

गुलाब ने अपने चारों श्रोर देखा. निपट श्रन्थकार । सारी निराशा उसे चारों श्रोर से दकती दकती लगी। टिमटिमाते तारे बीच-बीच में मुसकराते लगते थे। ऋपने उस 'नारी' सौन्दर्य ही ने, जीवन में सिलवट डाल, ऋपने से अजग कराते घोला दिया था। अन्यथा क्या वह अपने को नहीं पहचानती थी श्रिपने को उसने खूब समभा था। श्रपने में क्या क्या नहीं बूभती रही थी। फिर लगा, कब-कब अपने को वह, इस इतनी बड़ी दुनिया के भीतर पा सकी है। श्रब अपने ऊपर दया श्राती, श्रपनी लाचारी, निरीएक श्रहसान सी बाकी थी। वह उतने श्राँस् जो मजब्री से पहले बहे, श्रव बाद को छाले बने उभरने लगे। उनको बटोर कर, उन सब में वह अपने को खुद खो देना चाहती थी । अपनी लाज मिटा, जैसे अब और कुछ बाकी नहीं रहा हो । कोई उससे उसका उभरा जीवन छीन फिर बोला, श्रो छलना, तु .....। फिर कोई कहता तू-तू-तू-गुलाब ! वह दर जाती । श्रापनी ही श्राहट से चौंक चौंक कर फिर-फिर पीछे देखती। यह इतना डर प्राणों में सिमट रहा था. वह केवल कुछ निश्चित थी। अपना उसका संवारा दिल भारी था, अपनी बेवसी के ऊपर वह उठ चुकी थी। उसके लिए इनकार श्रीर उलभन का सवाल कहीं बाकी नहीं था। उस व्यवहार का उल्लङ्गन अनुचित साबित नहीं हुआ था। जो कुछ कभी थी, वह गलती बन, अब उसे छुटकारा नहीं देना चाहती थी।

श्रव उसने वह सीमेग्ट की बड़ी कोठी देखी। जहाँ मनुष्य श्रीर उसकी श्रात्मा के प्रति व्यवहार को तोलने की सामर्थ्य नहीं, उसे परखने की भी कसौटी नहीं है। जिसके प्रति श्रवहेलना बरत कर वह उस गिनती के भीतर श्रा गयी थी। उस जगह का भीतरी ज्ञान पाकर, श्रव निपट शून्यता जीवन से खेलती लगती थी। वह—वह दरवाजा, उसके भीतर एक सुन्दर सजा कमरा। सारा वैभव जहाँ सिकुड़ा, चुपचाप पड़ा था। कुछ किसी के विपरीत नहीं लगता था। वह सब पहचान गयी थी। उसके श्रवावा कुछ श्रीर मान लेने को दिल गवाही नहीं देता था। वहीं उसने श्रपने जीवन का ज्ञान, श्रपने शरीर की

परिभाषा ...। लेकिन फिर वही - वहीं तो वह समभी थी इस दुनिया की सम्यता को, देश के न्याय को, देश के कर्तव्य ....। यह इतना धमगढ़' स्राज कैसे ऊपर उठता जा रहा था। तभी तो उसने ऋपनी सारी घृणा पी, अपने पर विचारना छोड़ ही दिया था। अपने प्रति उठते 'क्या', 'क्यों' का सवाल लागू नहीं होने दिया था। सब कुछ जानकर भी राहत नहीं मिल सकती थी । ऋपनी ऋसहायता की वजह से शारीर से ऊपर से मन उठ गया था। आतमा जीवन की तड़फन में भुलस कर काफी दुःख मोल ले, उपाय नहीं बन पाई थी। श्रकेला श्राने में दुबका नारीत्व उनमन-उनमन, उमइ-घुमइ कहता था, जाग -- जाग ! किन्तु वह सहमी, एक गहरी नींद सोयी थी । उस नींद के मार्फत सारा दु:ल्ब्रुप श्रीर दुबक गया था। वह नींद में रल कर वहीं रह, कुछ ज्यादा फिक्र करना नहीं चाहती थी। वह सीया नारित्व कलङ्क कैसे होता । रात्रि सम्यता का अपेक्षा, सही अपने को कह देती है। तब कुछ और बात नहीं थी। अनजानी की भुला, बहका, एक खेल खेल, अपने की अलग वे लोग कैसे कर लेते हैं; गुलाब ने नहीं जाना था। यह एक भार सौंप, कल वह व्यक्ति, उसके नजदीक कभी नहीं आवेगा। श्रब उसकेनजदीक उसकी कोई जगह बाकी नहीं है। तभी एक विद्रोह उठ-उठ गुलाब को दबाता। चाहती थी वह, सब कुछ मिटा डालना। सारी दुनिया उसके घमएड को कुचल, केवल श्रकेली ही खड़ी रहना। क्या यह सही श्रीर सच था। उसने श्रविश्वास की अवज्ञा करनी कब सीखी थी। सब भूठ भले ही लगे, वह मान लेने को तैयार नहीं थी।

कोठी का वह बड़ा कमरा, वह जहाँ जिन्दगी की पहली बाजी हारी थी। अब वही आखिरी लगती थी। उसकी 'खेल' बन कर दुनिया में नहीं रहना है, अब साधना का जीवन बेकार लगता। जब वह साध्य थी तब एक सुन्दर सुन्दर जीवन था और अब गंदला-गंदला! कब उसने आज तक अपनीपरवाह की थी। अब उसके भीतर भारी मैल जमा हो गया था। इस इतनी सभ्यता को बाँट, निश्चिन्त चुपचाप, वह'उसके बाहर खिसक जाना चाहती थी। जहाँ कि आअय का तकाजा नहीं होगा, और आदमी आदमी को पहचान खेना

जानता है । वह छोटा 'त्राउट-हाउस', जहाँ उसका पिता श्रोंर भाई चुपचाप गहरी नींद सोये हैं । शहर के बीच उनको उसी की वजह से आना पड़ा था। वहीं सारे मंभटों की जड़ थी। एक दिन वह 'मुसीबत' साबित होगी, उसने पहले कब जाना था। इस दुनिया के फरेब से उसे वास्ता नहीं पड़ा था। वह मनुष्य को ज्ञान के भीतर ही समभती थी। उसे श्रीर बाहरी ऊपरी ज्ञाननहीं था। सही इतनी ही परिभाषा काफी लगती थी। गांव का वातावरण, वहाँ के लोग, खेत; गन्नों का, मटर की फलियाँ मरी, सरसों फूलों, गेहूँ की खड़ी फसलें, इल चलाते विल, रस निकलता श्रीर......शौर......। मौसम के साथ ही वक्त रहोबदल में कट जाता था। वह जानी-पहचानी दुनिया सूनी नहीं लगती थी।

किन्तु फिर शहर | वह कोठी | उसका पिता, भाई वह श्रौर... | जीवन श्रौर श्रपने बीच खाई पड़ी हुई थी | श्रब कुछ चाहना नहीं थी | सबतो कडुवा लगता | श्रपने में जो पाया था वही छी-छी-छी श्रब करता था, कहीं कुछ लोभ बाकी नहीं था | श्रविश्वास उठता | वह कभी भी 'कठपुतली' बन धोखा खा सकती है | कब उसे श्रपनी श्रसहायता के भोतर नहीं रहना था | श्रव उसका व्यक्तित्व भगड़ा ही था | यह सारी फिसाद तभी तो उठी है | श्रव्या उसका श्रपना था ही क्या | वही श्रव 'कस्र्र' थी | कस्र्रवार कौन साबित करता र श्रपने में ही हल्ला उठता है | वह श्रपने को गलत नहीं पाती। खयाल श्राता, क्या वह श्राज श्रपने को छुटाकर दुनियां में चल सकेगी | मोजी श्रांखें उठा सकती है | मन में उलभन उठती श्रौर श्रपना कुछ पास नहीं था | बात छुप-छुप जाती | वह, श्राज, श्रव..... | श्रौर यह कौन जानता है र दुनिया बिल्कुल श्रवजान है | यह भैद उसी तक रहेगा | वह श्रपने को खोलने नहीं पाती, फिर वह गाँठ एक विद्रोह लाती | उसे श्रपने में समा लेना चाहती थी | वह विद्रोह चारों श्रोर फैल कर उसे घेर लेता | श्रव वह श्रवजान नहीं थी |

फिर कुछ याद आती — एक-एक पिछले दिन आगे आ, खेलते छुप जाते । वह कितनी स्वतन्त्र थी — मुक्त । गाँव में निश्चिन्त घूमन अकेले खेतों के बीच रहना। चाँदनी रात के खेल। आम के बाग की रखवाली। आज सब छूट गया था। वह उनसे अलग थी। कहीं कोई लगाव बाकी नहीं रहा था। त्रपने नजदीक सिर्फ एक बात बाकी मिलती, वह पाकर ही जीवन भारी लगता था। उसने एक बार अपने को फिर पहचान लेना चाहा। खूब पहचान कर अनजान नहीं रहना चाहती थी। जान लेना चाहती थी—उस अन्तर को, जो अब घृणा पैदा करता है। अन्दर का जमा मैल, बाहर जाहिर नहीं होता था। वह चाहे, अब भी दुनिया में चल कर उसे घोखा दे, अपने को अलग साबित कर सकती है। किर मन में यह खयाल नहीं ठहरता था। आज तक कब उसने अपने को घोखा देना सीखा था। आज तक उसे दुनिया की आरे भांकनेका मौका नहीं मिला था। यह मतलब कभी साथ नहीं रहा। अपना समाज, अपना दायरा ...

'श्रो गुलाब……' 'सुन-सुन-सुन ……'

कोई कानों के पास आकर गुनगुनाया। इस इतने बड़े अपराध कोपाकर, आब और क्या बाकी था। क्यों कोई नाम लेकर पुकारता है। पास आकर क्या पूछेगा? नजदीक आकर ""। भ्रम मिट जाता। सारी बात सही मालूम पड़ती।

गुलाब संध्या को अपने खेत में मटर की फिलियाँ छांटती रहती थी। तभी एक दिन देखा कि जमींदार का लड़का, घोड़े से उतर कर पास आया है। वह बोला, 'हमें मटर नहीं दोगी। गुलाब।'

वह उसे कुछ देर तक निहारता ही रहता। रेशमी रूमाल निकाल, बहाना बना उसे सौंप देता। गुलाब मिट्टी में रूमाल बिछा, अञ्छी-अञ्छी फिलियाँ गाँठ में बाँध कर सौंप देती थी। वह चला जाता था। गुलाब के मन में जमींदार की इस उदारता पर खुशी होती थी। वह नहीं जानती थी कि पास आने का यह एक बहाना उसने बनाया है। वह फिलियाँ तोड़ती-तोड़ती, दूर तक उसे जाते देखती रहती। उसका वर्ताव उसके मन में रह जाता था। दिल उसके लिए एक जगह बनाता लगता था। गुलाब को कोई एतराज नहीं था। वह इसे ब्यवहार मानतीं थी। जितना जानती, सवालों का जवाब देती थी। बात के भीतर नहीं पैठ पाती थी। एक दिन आँधियारे वह कुछ हरे पत्तं तोड़कर बकरी के लिए ला रही थी। चुपचाप हल्के गुनगुनाती, बटिया पर आगे बद रही

थी। इधर-उधर गेहूँ को पकी फसलें खड़ी थीं। वह निश्चिन्त आगे बढ़ रही थी।

'गुलाब....!'

वह चौंकी, देखा ' जमींदार का लड़का खड़ा था। वह डरी। कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाये। वह और पास श्राकर फिर बोला— 'गु...ला...ब!'

वह चुप रही। कोई जवाब नहीं दिया। ऋब उसे खड़ा नहीं होना था। कुछ ऋगो बढ़ सकती, ठीक हो जाता।

श्रागे खड़े होकर उसने रास्ता रोक लिया था । गुलाबक्या करती, खड़ी की खड़ी रह गई। कुछ स्कानहीं था। हार कर श्राखिर बोली—'मुके जाने दो।' 'तुम श्रब मेरे साथ चलो गुलाब। यहां रह कर क्या करोगी?'

गुलाब की उसासें बढ़ रही थीं। कुछ जवाब पास नहीं था। सन वह खड़ी ही थी।

'महल में श्रब तुम रहना।' कह कर वह उसके नजदीक आया। गुलाब का हाथ अपने में ले बोला, 'तुम बड़ी सुन्दर हो।'

श्रमहाय गुलाब ने हिम्मत बटोरी, कहा--'मुक्ते छोड़ दीजिये। मैं हल्ला मचाती हूँ।'

'मुक्ते किसी का डर नहीं।' वह हॅस पड़ा।

गुलाब संभली थी। हरे पत्तों को जमीन पर फेंकदिया था। हाथ छुड़ाकर खेतों के बीच छप गई थी।

तभी गुलाब ने समका था कि अब उसे चैन नहीं। यह एक बड़ा कगड़ा उसने मोल ले लिया था। कुछ दिन बाद ही उसने सुना, जमींदार ने बेदखली का दावा उसके पिता पर किया है। खेतों के छिन जाने पर बड़ी मुसीबतें उनपर पड़ेंगी। वही सारी बातों की जड़ थी। घर के सब जेवर बेच, कर्ज ले, एक दिन उसके पिता ने आकर सुनाया कि उनकी जीत हुई है। सारा घर अपनी मुसीबतों को भूल गया था। भगवान ने उनकी सुन ली थी। लेकिन उसी सन्ध्या को जब गुलाब खेत से घर लौट रही थी, कुछ आदिमयों ने उसे पकड़ लिया था।

वे उसे ले गये। वह कुछ नहीं जान सकी। लाचारी की वजह से उनके साथ हो ली थी। इस श्रमधंता का कोई छुटकारा नहीं था।

गुलाब चौंकी । पास कुत्ता भंक रहा था । उस कमरे में एकाएक रोशनी हुई श्रौर बुभ गई। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा, धुक-धुक-धुक! धुकधुकी बढती जा रहीथी। वह संभली, लगा कोई पास आकर पुचकारता। सब खो कर कोई फुसला रहा था-तू गलत नहीं थी। तेरा कोई कसूर नहीं. श्रांसू भीतर जमा हो, बाहर श्राना चाहते थे। किसी के श्रागे सब कुछ कह. सुना, वह दुनिया से दूर भाग जाना चाहती थी। इसी एक फिक में थी, सारा शरीर थक गया था। मन में भारी उचाट थी, सिर भारी हो, दुख रहा था! कान के पास जमींदार के स्वर-से उठे स्वर में कोई पुकारता था-गुलाब ? वह श्चपरिचित, श्चनजान, श्चजनबी ..... वह स्वर श्चब उसे निगलता क्यों नहीं है। एक भारी भूख लगी थी। कोई उपाय पास नहीं था। ऋपनी जरूरत पाकर उसने गुलाब को छोड़ दिया था। इस न्याय के बाद चुपचाप सन्तोष से वह सोया है। कहीं, कोई कसूरवार उसे नहीं ठहरा सकता है। इस चलती दुनिया में उसकी त्रोर उंगली कोई नहीं उठावेगा । श्रव त्रांखें दुखने लगी थीं । जरा एक भापकी पेड़ के सहारे आयी थी कि लगा किसी ने उसकी बाँह पकड़, भकोरते हुए कुछ कहा। भयभीत हो उसने आखें खाली। देखा, कोई पार नहीं था। बाँह पर वहाँ एक नीला बड़ा छाला अभी तक पड़ा ही था। वह साबित करता था, ऋादमी ऋपने स्वार्थ में बलवान है। नारी की कोमलता परख, उसे वह पा लेना चाहता है। सरलता में फ़ुसला, कुचल कर खुद श्रलग ही रहेगा। अपने फैले बालों को उसने एक श्रोर हटाया। वह बड़ा नाटक खतम हो चुका था।

उन लोगों ने चन्द पैसों के लालच पर; उसे जमींदार के लड़के को सौंपने का वादा किया था। उस नारी देह को फिर भी वह नहीं पासका। कृतार्थ कैसे होता, हवस श्रपने में रमी रह गयी। वह, जिसका जीवन नारी से खेल, फिर उसे दुकराने में कटा था, गुलाब से क्या चाहता था १ एक मतलब ही उसका था। क्या वह श्रनजान थी १ जिसे एक दिन खेतों के बीच भुलावा देकर, श्राग भड़का वह भाग श्रायी थी, उस श्राग के भीतर श्रव उसे पैंठना पड़ेगा। निरी
गुड़िया वह रहेगी। उसकी कोई श्रावाज नहीं होगी, श्रपना शरीर तक श्रपना
नहीं ही होगा। उसकी लाचारी पर वह मखौल उड़ावेगा; बेबसी पर हँस
देगा। यह श्रपने में चुप रहेगी। कोई सवाल नहीं सुनेगी। उससे श्राज तक
कौन जीत पाया था र उसका बड़ा होना ही सारे भगड़े की जड़ थी।

वह छुटकारा बीच में ही पा गई थी। कुछ लोगों ने उसे छुड़ा लिया था। जमींदार की यह एक और हार थी। पुलीस ने उन लोगों पर मुकदमा चलाया था। वही, कानून को बनाने वालों के पास पकड़ कर ले गये थे। अब एक बड़ा तमाशा बन गया था। उसी से वास्ता अब रह गया था। वह शहर पहुँची थी। शहर गाँव से बहुत बड़ा था।

गुलाब चौंकी। पेड़ पर कोई चिड़िया फुदफुदायी थी। चारो ओर सन्नाटा था। सारी दुनिया फुर्सत पा चुपचाप सोयो हुई थी। मनुष्य श्रीर उसकी सम्यता को अब जरा सुस्ता लेने का मौका मिला था। अब उसे रात फीकी लग रही थी। इतनी बड़ी देर के बाद अम्यास नहीं हुआ था। कुछ ही घएटे पहले । फिर किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया। माथे पर का घाव दुखने लगा। वहाँ उसने उँगलियाँ फेरीं। कहीं कहीं जमें खून से बाल चिपक रहें थे। जिन्दगी में वह यह सब कब जानती रही। इसके बाद जीवन से छुटकारे की चाह उसे थी। जीकर कुछ श्रीर वह क्या करेगी। श्रनजान भले ही दुनिया हो, फिर भी उसे पहचान कर उसके बीच उसे नहीं चलना है। वहां खड़ा होना अब असहा लगता।

पिता श्रौर भाई के साथ वह शहर आयी थी। तभी उसे शहर का जान हुआ था। श्रब गांव कमती-कमती लगते थे। शहर की चीजों को देखकर मन थकता नहीं था। श्रौर देख देखकर कुछ खाली सा रह जाता था।

श्रदालत, मजिस्ट्रेट, उतने लोगों का जमाव! वह सब लोग पुलीस के साथ थे, जो उसे पकड़ कर ले गये थे। यह पहला अनुभव था। बड़ी देरतक नजाने क्या-क्या बातें होती रहीं। सारा समूह उसे घूरने लगा। कुछ उस पर उँगली उठाते फ़ुस फ़ुस कर रहे थे। गवाहियां हुई। मजिस्ट्रेट चक्से की आड़ से

रकाकी चीर ६६

गुलाब को देख रहा था। उससे सवाल हुए।

'तुम्हारा नाम ?'

'गुलाब।'

'उम्र १'

'सतरह साल।'

वह सब कुछ बोली। सब को पहचाना। बड़ी देर हो गयी थी। कैदी जेल गये थे! अगले दिन को बाकी और काम बच रहा था। अनजान शहर। कहां वे जाते। और मजिस्ट्रेट ने अपने 'आउट हाउस' में टिकने को उनको जगह दे दी थी।

रात को वह ऋपने पिता भाई से ऋलग पास दूर्सरी कोठरी में सो रही थी। एक खटका हुआ। वह चौंकी। किसी ने उसका मुँह दबाया। तीन आदमी उसे पकडकर ले गये थे।

उसने ऋपने को होश में पाया। वह खूब सजा कमरा था। वह पलँग से उठी। देखा: सामने मजिस्ट्रेट गम्भीर बने बैठे थे।

श्रीर फिर ....।

स्रगली सुबह गुलाब की लाश पास के कुएँ में मिली थी। बात भेद ही रह गयी।

## एकाकी चीर

टन, टन, टन करके छै बजने पर वहां प्रातःकाल न होता था। वहां क्रॉक टावर की घड़ी गोलाकार रूप बनाकर, समयको थिरका-थिरकाकर आगे न घसीटती थी। न प्रातःकाल कैयटूनमेयट में सिपाहियों का किक मार्च ही होता था। वहां एक नवीन जगत् का निष्कपट संचालन था और था स्वतंत्रता का पूर्ण राज्य। वहां के मनुष्यों की आतमा स्वतंत्र थी। वहां के लोगों को अपने सुख एवं सीभाग्य के निर्माण का नैसगिक अधिकार था; इसलिए वहां की

सुनहली भलक ही हम लोगों के कुचले हृदयों के लिए कल्पना का आधार थी।

छोटे से टीले पर एक शिवमन्दिर था। सामने जरा ऊँची पहाड़ियों पर घना जंगल श्रीर दूसरी श्रोर एक छोटा-सा ग्राम। ग्राम के एक श्रोर जहाँ गंगा की निर्मल घारा सर्वदा कलकल स्वर में मंत्रोच्चारण करती हुई प्रकृति संगीत का पाठ पढ़ाती, वहाँ दूसरी श्रोर खेतों की लहलहाहट प्रकृति का मूक सबक देती। वहाँ प्रातःकालीन सूर्य की रिक्मयों का प्रकाश होता श्रीर उसे श्रामंत्रित करने ब्राह्म मुहूर्त्त में मन्दिर के घएटे, शंख नगाड़े श्रादि वाद्यों द्वारा भानु के श्रागमन की सूचना मिलती। फिर सूर्योदय होता: लेकिन उस स्वतंत्र प्रदेश में भला पृथ्वी इस श्रनायास श्राई विपत्ति को क्यों सहन करे। रात्रि की वह निर्जनता, वह सौंदर्य । वह इस श्राधिपत्य पर फुफकारे क्यों नहीं। बस वह भमक उठती है, सफेद-सफेद ! लटें बढ़ती हैं श्रीर सर्वत्र कुहरा ह्या जाता है। विशाल घून-पत्ते-विहीन ठठरी से लगते, छोटे-छोटे को की काली छाया श्रन्त में उस एकाकी सफेदी में मिट जाती। कुहरे का विचित्र समावेश है। चारों श्रोर कुहरा! कुहरा!! सूर्य लाल भेष धारे स्वतत्रता की श्राशा में ताक लगाये है।

इसी समय वह गंगा घाट की त्रोर वाले मार्ग पर चली जा रही थी। वह स्त्री है—वह उसकी गित कहती है त्रौर बदन की सुहदता युवती होने की पृष्टि करती है। वह चुपचाप जाती हुई एक बार मिन्दर की त्रोर देखती है। वहां सुनसान है। सर्वत्र कुहरा छाया है। फिर ठिठकी-सी सामने के टीले पर मृत्यु सूचक-भाड़ी की त्रोर देखती है। वहां सून्यता के सिवाय कुछ नहीं है, त्रौर मानो उस सून्यता में कोई गहरी त्रान्तिरक वेदना की भलक हो। जो त्रपनी त्रांतरंग सहेली से लिपट-लिपट कर लीट त्राने की त्राशा दिला—कुछ च्या को हसे छोड़, यहां निर्जन सा बना, श्रव शीध हो लीट कर त्रपनी सखी को सब कुछ सुना कर—एक विचित्र कौत्हल-सा लाकर नया राग जुड़ा—फिर दुः!खत-सी से सहानुभूति होकर, लिपढ जायगी। वह बस इसी से त्रागे बड़ी....... त्रीर सखी से कुछ पूछने...... लेकिन त्रव तो वह दूसरे के

एकाकी चीर १०१

समीप पहुँच कर सेंभल के फूल-जैसे लाल-लाल रंग वाले कपड़े के दुकड़े का फहराना देखती। यह लाल-लाल छींट का दुकड़ा उसने सुदूर देश के बंजारे से एक सेर धान में बदला था, जो कि उछलती भाषा का जीवन मूक-चित्र था और इसके बन्धन की प्रक्रिया में सात्विक और आदर्श-जीवन की भलक के साथ-ही-साथ एक अजात करुणा-गाथा की गूढ़ छाप थी। इस समय भी उसकी गम्भीर आँखों में एक गम्भीर अनुराग था, एक कंठिन संकल्प था। यहाँ पर वह किसी की प्रतीक्षा की उत्सुक थी।

वह छोटी-सी भाड़ी थी। हरे-हरे पत्तों से लदी, उस टीले पर हर मौसम में लहराती। उसमें न फूल फूलते, न फल ही आते थे; क्योंकि मानव जीवन के कुछ बिसरे भावों को पुनःजीवन देकर विषाद और करुणा की छाया-सी-डाल देती थी। वह गाँव से श्मशानघाट वाले मार्ग पर पड़ती थी। लोग इस ओर आने से डरते थे; क्योंकि वह भाड़ी और उसकी टहनियों पर क्वेंचे रंग-विरंगे चीर, गाँव के मृत-पुरुष की डायरी थे। उन छोटे-छोटे चीरों ने उसे रसहीन-सा बना दिया था। बस उसकी एक अकांक्षा रहती कि सर्वदा उनसे सजी रह कर कुछ बिछुड़े हृदय की शांति के लिए समय-समय पर गति-वान-सी हो, विरह की गाथा के साथ शोक के भावों में रमी रह कर स्मृति का स्वप्न मुद्रित करे।

नीले कपड़े का चीर ! लाल कपड़े का ! इरा वाला..... वह सफेद...... श्रीर काला भी.....

वे सब श्रालग-श्रालग एक-एक जीवन इतिहास से रंगे हैं। उनके सूत का एक-एक डोरा कालचक के द्वारा मानवीय हाथों में बिक गया था। तभी तौ एक-एक श्रालग-श्रालग मानव-इद्य से सम्बन्ध रखते हैं। जो कि कभी सजीव थे, कई वर्षों तक इस ग्राम की गोदी में हिल्लों लेते रहे। विश्वकर्मा ने इन्हें खिलोंना-सा बना सवाक ही धूल में मिला दिया। श्रीर श्रांत में इस श्राट्ट

नियम का पालक करने, संसार-चक्र के साथ उस एकाकी से मिलने को इसी राह गंगा के किनारे पहुँचा कर, भस्मीभूत हुई चिता की अग्नि ने पंचभूतों के उस जीवन को समा लिया। भिन्न-भिन्न रंग के उकड़े, इन्द्रधनुष के सात रंगों से भी परे, मनुष्य के आविष्कार की स्रुभ, उसकी बुद्धि की अथाहता, विश्व पर विजय पाने का व्यर्थ स्वप्न; पर वे यह समभते हैं कि सब की गति सीमित है। एक दिवस वही पुनरावृत्ति, वही जीवन-मरण हाँ, हाँ, वही जीवन-मरण! एक अटल नियम, जिससे कोई नहीं छूटा, सब के सब इसके चंगुल में फँस अनजान से बन जाते हैं और समय चूक जाने पर एक हुँकार के साथ बड़बड़ाते हैं अब समय चूक गया है।

इस इद को पार करने से पहले, लोग इस माड़ी पर मृतपुरुष के कफन से एक चीर निकाल कर बाँध देते हैं। इन रंगीन टुकड़ों पर धूप-पानी का असर पड़ता है और ये अपने बनावटो कलेवर को उतार रंगीनी से सुफेदी ले लेते हैं। सफेद-सफेद रंग मृत्यु की एक स्पष्ट छाप है, जिसे कौन नहीं जानता, और बस धीरे धीरे नये-नये चीरों को स्थान देने के लिए ये सड़-सड़, गल-गल-कर धूल में मिल, प्रकृति की क्रिया का पुनः संचालन करते हैं।

यह लाल चीर इसमें पारसल बँधा था। यह एक अनभ्र वज्रपात का प्रतिफल है, जिसकी याद करके रोना आता है। इसे बाँधने में, इसका सम्बन्ध पेड़ से जोड़ने में, आँसुओं की अविरल वर्षा के साथ एक नारी हृदय टूक-टूक हो गया था। एक मिलन छाया-सी, मुख पर उदासीनता के मिश्रण के साथ, उधर कई घएटों विलाप करके अन्त में धीरे-धीरे मंदगति से बुक्ते नेत्रों को ले गाँव की खोर सरक गई थी। उस समय यहाँ पर प्रलय की-सी साँय-साँय एक निस्सीम उन्मुक्त गित से डोल रही थी और इसी साँय-साँय में वह लाल लाल चीर अपने इस नये बन्धन पर उमंग से फहरा उठता। उस उमंग और फरफराइट में एक पिशाचिनी-मूर्ति-सी चंचलायमान हो रही थी। गाँव के लोगों का ध्यान उधर न गया। उनको उधर जाने का क्या काम और उस छोटे-से चीर को बाँधते समय वहाँ पर कीई न था। गाँव की चाल के अनुसार इस लाल आकार का सम्बन्धी उस राह से ले जाकर नदी की कल-

कलाहट में समर्पित नहीं किया गया | उनको तो दूर गाँव के कोलाहल ने सुनाया कि एक युवक—शायद नाम भी लिया होगा—जो कि उसी गाँव का या, फ्राँस की लड़ाई में मारा गया | उसकी आतमा की शांति के लिए गाँव वालों ने उस दिन रात्रि के भोजन में कोई रकावट न की, न मन्दिर की पूजा ही उसके शोक में एक दिवस बन्द हुई, जो कि उस गाँव का अटल नियम था | सबने सुन कर अनसुना कर दिया, मानों कोई साधारण-सी बात हुई हो; क्योंकि उसका अपना पराया कोई न था | फिर भी वहाँ की एक ग्रामीण युवती ने उस दिन अनाहार रखा, रातभर चिन्तित रह शोकावेग में हूब फफक-फफक कर रोई | न जाने कैसी-कैसी उद्गार-वीचिकाएँ उसके हृदय में उत्पन्न और नष्ट हुई । एवं रह-रह कर, सिसक-सिसक कर, हृदय की असाध्य वेदना ने कुछ देर के लिए उसको निद्रान्तरित कर दिया | दूसरे दिवस उसने एक बजारे से लाल छीट का चीर बदले में लिया और इस भाड़ी से बाँधा, फिर श्मशान घाट पर पहुँच नदी में तीन-चार डुबिकयाँ लगाई । अंजलि में तिल ले तिलाँजली देकर, उसकी आतमा की शांति के लिए उच्च कश्या स्वर में प्रार्थना की और घर लौट आई |

कुछ दिनों बाद एक राज-कर्म चारी - आया और उस युवक की बहादुरी के लिए गाँव में माफी का हुक्म सुना गया। वह सब सुन कर चुप हो रही और धीरे भाड़ी के पास पहुँच कर गुनगुनाई—

'काउ!'

क्योंकि उसके कानों में एक प्रतिध्वनि-सी हुई । एक मधुर स्मृति किसी स्वर्गीय सगीत की भाँति जीवन के तार-तार में व्याप्त हो गई .....

जीवन-नाटिका का एक भूला-सा सम्त्राद फिर स्मरण हो आया— भौं शीव्र ही लौट आऊँगा रानी।"

'नहीं, तुम यहीं रहो, मुक्तसे अर्केला नहीं रहा जायगा।' अनुपम आनन्द के वेग में अपना सर्वस्व पहचान कर इसने कहा था।

'दुर पगली ! अभी तक लड़कपन नहीं छोड़ा ?' 'नहीं, दुम यहीं रहो, मैं पिता जी से कहूँगी।' 'तेरे पिताजी ने मुक्ते पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब मैं कमाने लायक हुआ। परदेश से कमा शीघ आऊँगा!'

'तो जास्रो, लेकिन जल्दी लौट स्थाना मैं तुम्हारी राह देखती रहूँगी।' वह दूसरे दिन चला गया था श्रौर उसकी प्रतीक्षा करते-करते तीन साल कटने को त्यारे।

वह चुपचाप चैतन्य होकर उस भाड़ी पर फहराते लाल-लाल चीर को देखने लगी। वह बालिका नहीं, उसके ग्रंग-ग्रंग में यौवन का त्फान मतवाला बनकर रम रहा था। हृदय में समय समय पर कौत्हल से साथ-साथ एक हूक उठती थी.....हाँ, एक प्रश्न...

'क्या वह आयेगा !'

क्यों नहीं, यही उसकी प्रतिशा थी, उसने आज तक इसीलिए प्रतीक्षा की। वह उस पेड़ के नीचे धप्प से बैठ गई। उसके हृदय में दबी हुई अभि-लाषा और अकाँक्षाओं की मूर्ति बन कर वह खड़ा था और वह सूक्म-सा हृदय एक अहर्य सुख के ज्वलन्त उल्लास से भर गया।

कुइरा धीरे-धीरे हट रहा था।

जीवन-नाटिका के द्वितीय श्रंक में प्रवेश करने पर लोगों के कथनानुसार युवावस्था श्राती है, हृदय में भिन्न-भिन्न भावों का उत्थान होता है। हृदय भावों श्रीर श्राशा के मधु से लवालव भर जाता है। उपासक-उपाधिकाएँ इस एक चित्त मधु में भाग लेने श्रा टपकते हैं। यहीं मित्रता का श्रारम्भ होता है श्रीर युवतियों के साथ-साथ की मित्रता, धीरे-धीरे प्रेम की बाढ़ ला। एक नवीन युग की सृष्टि में संलग्न हो जाती है। हृदय में प्रेम का प्रचएड श्रावेग होता है श्रीर यहीं पर युवक-युवतियाँ संदेह रंगमय हो प्रण्य-सूत्र में बँघ जाते हैं। वस, नाटिका के श्रन्त की चिन्ता न कर यौवन के रंग में रंग कर रंगभूमि को श्रामोद-प्रमोद का स्थान समक्तकर, क्या-क्या मूर्ले नहीं करते !

हाँ भूलें; क्योंकि जीवन भूलों हो से बना है। जीवन एक-एक भूल पंकि-पंकि में जुड़ कर एक मानवीय इतिहास की रचना करती है। एक-एक भूल, एक-एक नवीन भाव की पोषक है और भावी जीवन-संग्राम को प्रोत्साहित एकाकी चीर १०५

करती है, जिससे कि हम कई महत्वपूर्ण श्राकांचाश्रों की सफलता की श्राशा कर, टकटकी लगाये कुछ च्राण के लिए संसार के सब माया-मोह से छुटकारा पा जाते हैं।

हिमालय पर्वत के वच्चस्थल पर वह एक छोटा-सा ग्राम था। ग्राम्य बालक-बालिकाएँ प्रति दिवस सुयेदिय होते ही हाथ-मूँह घो, रात की बची रोटियों का कलेवा कर, खेलते-कृदते; फिर घर के ब्रान्य काम-धनधों से निपट, दोपहर का खाना खा. श्रपनी श्रपनी गायें चराने जाते। सारा दिन गीत गा कर, खेल-कृद, हँसी-दिल्लगी में बिता देते और गौधूल के समय अपने-श्रपने मवेशियों को लेकर घर लौटते । रानी इन्हीं बालक बालिकाश्रों के गिरोह की लड़की थी। उसका पिता गाँव का प्रधान था और माधी उसी गाँव के निर्धन परिवार का एक अनाय बालक। जिसे प्रधान को सौंप, उसके माता-पिता निश्चित-से हो, परलोक से बुलावा आने पर, बारी बारी से चले गये थे। रानी श्रीर माधो इसी एक परिवार की गायें चराते थे। इस परिवार में एक नई गाय ने प्रवेश किया । भूरे-भूरे रंग की थी, इसी से भूरी कहलाई । बड़ी उपद्रवी थी, बाँचे न बँधती थी, न खोले खुलती श्रौर चराने पर उधम मचाती । श्रव उनके परिवार में रामी, गौरी, मंगला के साथ-साथ भूरी भी श्राई। दोनों मुरी के मारे परेशाम थे। उसके भाग जाने पर दोनों उसके पीछे दौंड लगाते। रानी तो थंक बैठ जाती; लेकिन माघो उसे पकड़ ही लाता। श्रीर लड़के इनके बारे में काना-फूसी करते, चुटिकयां लेते श्रीर वह सब सुन-सुन कर प्रसन्न-सी होती । कुछ महीने बीत जाने पर भूरी एक दिन दौड़ते-दौड़ते एक खड़ू में गिर कर मर गई। उस दिन दोनों खूब रोये श्रौर सन्ध्या घर लीटे। इन्हीं चन्द वर्षों में दोनों के हृदयाकाश में भिन्न-भिन्न भाव-रिष्मयाँ प्रस्फुटित हुईं, श्रन्तरतर के तार को मानो किसी ने छेड़ दिया। एक स्वर में तार बज उठे, ध्वनि दोनों ने सुनी; पर समका शायद कोई नहीं; क्योंकि उस नवींन प्रवाह के वेग में दोनों समानता से बह रहे थे। जब कि अन्य बाल-बालिकाएँ खेल-कद में मस्त रहते, उस समय वे हरी-हरी घास पर लेटे श्रपनी पहाड़ी भाषा में गुनगुनाते --

'ठुमक-ठुमक चला काफल की डालि मा !'

वे दोनों एक थे, एक प्राण था, एक रस था, एक जान थी और एक दिल था। उस गीत को उच्च स्वर में गाते-गाते दोनों उन्मत्त होकर नाच उठते। प्रतिदिन के इन गीतों ने उनके हृदय पर एक विचित्र तंत्री की भंकार को गंजा दिया। उनके हृदय में न जाने क्या-क्या भाव आये, फिर भी दोनों ने साच-तोल कर यही अन्दाजा लगाया कि जीवन भर वे इसी प्रकार साथ-साथ रहेंगे, गायें चरायेंगे और मधुर गीत गायेंगे।

टप, टप, टप कर उस काड़ी से पानी की बूँ दे टपक पड़ीं, मानो स्त्राज काड़ी भी ग्लानि से जीवित हो कर अपने त्रापको रो रही हो और वह फिर उस मतवाले लाल-लाल चीर देखने लगी। वह हवा के मन्द-मन्द को को में हिलोरें ले रहा था। उन्माद की लाल मदिरा पिये, लाल-लाल आँखों से उसे घूर कर चूम लेना चाहता हो और उसे एक क्षिण्यक काल्पनिक सुख के लिए सर्वदा को ठुकरा कर, वंचित करना चाहता हो। और उसी पुराने नियम का बेड़ा उठा, उसे फुसला फुसला कर एक पापमय वासना की प्रविष्ठ उसके हृदय में करा, नारित्व की उस भोली छाया को पिशाचिनी, बना, लजा-रहित मूर्ति गढ़ कर ठुकरा देगा; क्योंकि वह भी तो यौवन-मदिरा पीकर मतवाली थी। पर पचा-पचा कर अभ्यस्त-सी हो गई, अबपरीक्षा का समय समीप जान कर वह इस समय बहुत कुछ परिवर्तन देख रही थी। वह परिवर्तन ऐसा था कि उसका प्रवाह सारे शरीर पर पड़ रहा था। नेत्रों के फड़कने में परिवर्तन था, श्वास की गति में परिवर्तन था। मानों वह नशे में चूर हो श्रीर एक अपूर्ण लालसा उसके हृदय की धुकधुकी में अपना अधिकार जमा, उसीसे घुल मिल, अन्त में सर्वदा को त्याग देना चाहती हो और वह समय श्रा पहुँचा है।

टप, टप, कर उसकी आंखें आनायास ही बरस पड़ीं। रोना ही तो दुखी जीवन का सहारा है। उसे याद आई कि फ्रांस की लड़ाई खतम होने पर एक पड़ोसी गाँव का स्वेदार पेन्शन पाकर घर लौटा था। वह वहाँ पहुँची और उसने सुनाई उस युद्ध की कहानी—गोला-बारूद, जहाज, न जाने क्या-क्या कहा था। भला वह यह सब कुछ क्या जाने; परन्तु उसके उच्चारण में मधुरता न यो, कठोरता थी, जो हृदय को सन्न-सा कर देती। कहीं दूर देश की लड़ाई की कहानी—सात समुद्र पार...रोजमर्री के मुद्ध का हाल, वहाँ की रमिण्यों की बिखरो मुसकुराहट की चर्चा! बचपन को भूत-प्रेतों वाली कहानी-सी, कुछ-कुछ ऐसी ही थी …।

'एक या राजा, उसकी थी सी रानियाँ श्रीरथे सी राजकुमार। बड़े राज-कुमार को एक दिन किसी ने सुनाया कि कहीं दूर राजकुमारी रहती है श्रीर वह एक 'उड़न खटोलें' पर बैट, राक्षसों को मार कर, उसे ले श्राया।

'माघोसिंह !'

वह चुपचाप थी।

वह सुन रही थी।

फिर-माघोसिंह १

वह चौंक उठी, कानों में फिर-फिर गुंजन हुआ — माधोसिंह ! माधोसिंह । वह उसकी कल्पना से ही रोमांचित हो गई । उससे मुख-मएडल पर एक हल्का-सा गुलाबी रंग ति के तीत से दौड़ गया; किन्तु शीव रक्त रंग म्लान हो गया । उसके सुकोमल नन्हें हृदय में दो भिन्न-भिन्न भावों का संप्राम छिड़ गया ।

स्वेदार कह रहा था-

'वह नायक था, नायक ! बस ऋपनी छोटी-सी टोली के साथ युद्ध में घँस पड़ा। बड़ा वीर था, साहसी था खुद्ध में घायल हुआ ....।'

वह भयभीत हुई, कल्पनात्मक बिचार बुरे भावों में रँगकर श्रक्सर रचनातमक बन जाते हैं। वह काँप उठी श्रीर उत्तेजित हो उस लाल-लाल चीर में
कुछ ढ़ूँ ढ़ने लगी। मानों वह उसे सत्य की परिभाषा सुनायगा, समभायेगा
श्रीर बुभायेगा। एक भ्रमात्मक ध्विन के साथ चित्रपट के समान वह देख-सी
रही थी, सुन-सी रही थी; मानो मेसमेरिजम-विशारद ने उसके श्रँगूठे के
नाखून पर काला-काला रंग लगा कर, उसमें सब श्रदृश्य भावनाश्रों को
देखने की शिक्त दे दी हो। सब कुछ सा…।

'माधो एक बार चिल्लाया— 'रानी! रानी!' वह एक रमणी से ... नहीं श्रस्पताल की नर्स से चिपट गया ... मोइ-निद्रा भंग हुई, रानी कहाँ ? वहाँ तो एक दूसरा ही स्वर था—

"मिस्टर, कैसे हो ?'

वह लेटा था, घायल "चुपचाप "पिट्यों "र्ब्ह के गहों " श्रस्पताल के एक कोने में लोहे की चारपाई पर "वह चौंक-सा उठा, रानी वहाँ कहाँ ! एक साकार मृगतृष्णा ने, मृत्युपथ पर पसरी श्रांखों ने, भ्रम में डाल दिया "।

जीवन की ऋन्तिम घड़ियों में मनुष्य के हृदय में एक निर्मल विचार-धारा प्रवाहित होती है। शायद इसी से फौसी पाये कैदी की ऋन्तिम ऋभिलाषा पूछाने का नियम-सा चला आ रहा है। माधो ने शायद इसीसे ऋपने जीवन की मुख्य घटना पर ऋन्तिम दृष्टि डाली .....।

एक रमणी के प्रेम का अध्याय। वह बहक पड़ा, चिल्लाया—रानी! रानी!…मैं अब न लौट्ंगा! समभी, श्रब त् दूसरे की होगी।

वह बड़बड़ाया। नर्स ने समकाया था ज्यादा उतावला होना ठीक नहीं; पर भला वह क्यों मानने लगा, उत्तेजित हो पलँग से उठ खड़ा हुआ। घाव के टाँके खुल गये, लहू का फुहारा छूटा श्रीर—

भीं नहीं लीटूंगा रानी।'-कइ, सर्वदा को सो गया ...

यह स्वेदार ने कहा था-

वह सब सुन-सी रही थी, देख-सी रही थी। मिलन हृदय पर एक आन्तरिक निर्मलता का प्रतिबिम्ब पडा और एक श्रज्ञात शक्ति ने उसके कानों में एक मूक सम्बाद सुनाया, हृदय में एक प्रतिध्वनि हुई — मूठ ! वह आयेगा, वह प्रतीक्षा कर रही है।

 रकाकी चीर १८६

प्राकाक्षा-सी रि......नहीं तृप्त.....सब कुछ सच---बिलकुल ठीक-- प्रत्यक्ष-आ त्रीर किर वही क्रूठ---बिलकुल क्रूठ !

स्बेदार सब प्रसंग नमक-मिर्च लगा कर कह रहा था; ताकि उसकी कथा में मनोहरता आये। 'रानी' उसकी कोई प्रेयसी थी, जिसका त्याग उसके हृदय में शूल बन कर सदा आंखों के आगे भूला करता, जीवन रंग भूमि पर ताएडव नृत्य करता। उस प्रेयसी को स्बेदार भी नहीं जानता था।

'प्रेयसी!'

इसके हृदय में अहहास हुआ — ठीक तो कहा। उसने प्रेम किया था, इसमें उसका क्या दोष १ फिर वह चौंक उठी, मानो किसी ने उसके इस कथन को सुन लिया हो। श्रीर जब वह समभी कि वे प्रेम-पथ पर कुछ श्रागे बढ़ गये थे, बस इसी से उसके हृदय में एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखें लाल-पीली हो आई; लेकिन वहाँ कोई भी न था......

टन, टन, टन, टन, ......मिन्दर के घंटे की ध्विन ! प्राम्य महिलाएँ गंगा में नहा, शिवपूजा कर रही हैं। सिर पर तांबे की कलसी एक हाथ से थामे, दूसरे में पंचपात्र में धूप, दूवी, फूल, रोली, नैवेद्य, विल्वपत्र आदि लिये मन्द गित से उधर बढ़ रही हैं। परिक्रमा करती करती घंटियाँ उन-उना अपनी आतुष्त लालसाओं की पूर्ति के लिए वरदान मांगती होंगी। मिन्दर की ध्वजा फहरा फहरा कर उनको प्रोत्साहन दे रही है और इधर वही मृत्यु-सूचक माड़ी पर लाल लाल चीर की फरफराइट, एक अत्यन्त हृदयप्राही चित्रण, किव की एक दुःखद कल्पना!

'क्या वह ग्रायेगा ?'

हृदय में एकाएक यह प्रश्न उठा। फिर स्मृति की बात, पुरानी एक भूली बाद, वह सामने का टीला, यही गायों का चराना, श्रीर वह मधुर गीत! वह गुनगुनाने लगी।

'ठुमुक-ठुमुक चला काफत को डालि मा !'

इस आवाज में कुछ आह थी, कुछ कसक थी, कुछ करुणा थी और था कुछ दुःख, पर दूसरे ही क्षण उसकी वाणी एक स्मृति के साथ अउसेलियाँ करने लगी। श्रव उस गीत में करुणा न थी, विलाप न था, उसमें श्रानन्द था, चापल्य था, रम्यता थी; वह वियोग का करुण क्रंदन नहीं था, मिलन का मधुर संगीत था।

... फिर घंघली याद।

कभी पिछले दिनों तीन दिन माधो अपनी रानी से कुछ नहीं बोला था। रानी भी तीन दिन गायें चराने न गई थी; क्योंकि उसकी माँ ने उसे रोक लिया था। वह उन दिनों अकेला ही मन में गायें चराता था। चौथे दिवस जब रानी पहुँची, तो वह एक टक इस काड़ी की आरे देख रहा था। उसने अपनी रानी का विचित्र-सा वेष देखा। हाथ इल्दी से रंगे थे, लाल मखमल की वास्कट पहने थी, गले में चाँदी की हँसुली थी। उसने सब देखा और न जाने क्यों उदास हो गया १ शायद उसने सोचा होगा कि वह एक लालसा को लिए घुट-घुट कर मर जायगा।

रानी उसे देख चिकित हुई। उसके हाथ का दोना, जो वह साथ लाई थी, छूट पड़ा। वह भयभीत हो उसे देखने लगी। वह अपराधिनी की भयभीत रहस्यमयी चितवन न थी, निदोंष का सरल कौत्हल था...

'यह क्या है ?'- माधो ने पूछा।

रानी ने कहा—वाह ! जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। कल मेरी मँगनी हुई है, तीसरे साल विवाह होगा। न जाने तुम कहाँ थे। कल परसों तुम्हारा पता न चला, सब दूँ ढ़ते-दूँ ढ़ते थक गये। लो, मेरी मँगनी के लड्डू तुम भी खाओ।

दोना खोकलर उसने सामने रख दिया। माघो को इस सरल बालिका के भोलेपन पर प्रसन्नता हुई; क्योंकि वह विवाह का मर्म न समभी, इसीसे उसने विशेष आग्रह से अपनी वेदना खिपाते हुए पूछा—रानी, व्याह से क्या होगा।

'बारात श्रायेगी, मिठाई बनेगी श्रीर मेरा दूल्हा श्रायेगा। वाह! जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं!'—वह थिरकती हुई खुशी से बोली।

उसने ऋत्यन्त सरल हँसी हँसते हुए पूछा—दूल्हा तुके साथ ले जावेगा तो १... एकाकी चीर १११

'मैं उसके साथ थोड़े ही जाऊँगी, तुम्हारे साथ रहूँगी।' श्रीर इसके दूसरे दिन माधी विदा लेकर चला गया था। श्राज वह श्रानन्द कहां, उल्लास कहां! वह सब समक गई कि वह उसे इस तरह छोड़ कर क्यों चला गया था।

क्या वह आयेगा १

उसकी राह देखते-देखते दो साल कट गये। तीसराभी कटने को है, श्रीर उसके विवाह की तिथि भी श्रा पहुँची है, पर वह उसकी प्रतीचा में है, माधी उसी का है, इसी से वह सोच रही है कि विवाह हो जाने पर वह दूसरे की हो जायेगी। तब वह उसके जीवन में पूर्णिमा कर सकेगी, मगर स्वयं उसके लिए पूर्णिमा नहीं बन सकती, बस वह इसी लिए श्रिनिमेष नेत्रों से उसकी बाट जोह रही है। जीवन की वह एक व्यर्थ श्राशा है; क्योंकि जीवन की स्व श्राशार्ष पूर्ण नहीं होती, किर भी लोग उनके सहारे बैठे रहते हैं। यह तो उनमे ही है। संसार से श्रामिश्च ही टहरी।

उसका आज वह प्रसन्न मुख न था, जिस पर किवत्त की सरलता बिल होती। समय के साथ-साथ चेहरे पर विषाद की रेखाएँ हिलमिल गईं, उनकी छाप स्पष्ट थी। क्या अब वह देवपूजा के उत्सर्ग-सी रह जायगी। उसने प्रेम किया; लेकिन वह तो प्रतीक्षा बन गया, जिसमें एक कसक थी, एक आह थी! प्रेम का वास्तविक रूप समर्पण है। प्रेम अत्यन्त सरल है, जिसके बदले की लालसा करना भूल है। यह प्रेम पापमय तो नहीं दे क्योंकि अब तो दोनों दो भिन्न-भिन्न लेकों की वस्तुएँ हैं; लेकिन कलुषित नहीं हैं, पवित्र हैं, अग्नि के समान, प्रकाश और पवन के समान निर्मल हैं...लेकिन सब शून्य। अन्तरात्मा फफक-फफक कर रो उठी—मन में द्वन्द्व मच गया—वह एक अपूर्व चेतना से भभक उठी।

'मैं शीव्र लौट श्राऊँगा रानी १'

शून्य हृदयाकाश में उठी यह प्रतिष्विन भी क्रमशः क्षीण होते-होते न जाने कहाँ विलीन हो गई। उस छोटे से लाल-लाल चीर ने फरफराना कोड़ दिया। प्रकृति शान्त हो गई, सामने की नदी का किलोल चुप-सा था। शान्ति का-सा भास हुआ। हृदय की धुकधुकी अविरल गित से, मोहनी मंत्र से खिंची जा रही थी! विद्धुब्ध हृदय की विजनता कैसी अतल है, मानिसक वातावरण का अपन्धकार कैसा अपमेद्य है। धीरे-धीरे उसे वैतन्यता हुई। उसने अपने को देखा—वह तो नव-वधू के से वेम में थी, मानो......

श्रव उसके कानों में वाद्यों के शब्द सुनाई दिये। उसने गाँव की श्रोर हिंदि फेरी, उसके यह में लोगों का समारोह था, विवाहोत्सव के मंगल गीतों का शब्द था श्रीर उसके विवाह की घड़ी श्राते-श्राते इतने निकटतम श्रा गई, कि उसे कुछ जात ही न रहा। श्रव सोचने-विचारने लगी, चुपचाप घुटने टेक कर प्रार्थना की........ श्रीर साथ-ही-साथ एक मिलन, कुटिल भाव उदय हुश्रा।

'इतनी उपेदा! क्या नारी-हृदव इतना उपेक्षणीय है ै...' फिर दूसरे क्षण वह एक काल्पनिक प्रवाह में बह गई। वह लाल-लाल चीर न जाने एकाएक कहाँ लाप हो गया। वहाँ पर माधोसिंह की-सी छाया थी। एक क्षीण स्वर भी सुनाई दिया—

'तुम्हारी तपस्या सफल हुई। विवाह-मएडप में जास्रो, यह मेरी स्रन्तिम प्रार्थना है।'

वह आँखें फाड़ फाइ उसे देखने लगी, मतवाली बन कर उसे चूमने को भुकी। वह वहाँ न था। लाल-लाल चीर फरफरा रहाथा। वह मंत्र मुग्ध सी खड़ी हुई थी। साँस में अनियमित वेग था। वह माधो का-सा स्वर था। इसकी आन्तरिक अशान्ति स्तम्भित हो गई। शरीर पर से सम्मोहनी थकावट इटगई और वह इलकी हुई। सारा शोक, सारी कातरता, सारा संताप, अविला के इस प्रखर प्रवाह में बह-सा गया। ठीक इसी एक सम्बन्ध को स्थापित करने वह चला गया था और इसी के लिए उसने अपना जीवन तक दे दिया था। कुछ सोच-समक्त कर वह मुझी और मन्थर गति से विवाह-मग्डप की और चली .....।

इधर वह एकाकी चीर श्रपनी श्रतृप्त श्राकां चा को च्या भर के लिए भूला-सा, मतवाला बन कर फिर भूम उठा।

## कुछ रोज

छत पर सुबह की धूप में बैठी हेम, सूनी श्रीर फीकी श्रांखों से देख रही यी—श्रालसी के ही फूलों से भरे खेत, चारों श्रोर हरियाली, संमने घना श्राम श्रीर लीची का बाग श्रीर वह सुन्दर छोटा संगमरमर का तालाब! तालाब के नीले पानी श्रीर सफेद पत्थर पर श्रांखों जरा श्रटक, फिर हट जाती थीं। हिष्ट चाहती थी उसी पानी के भीतर छिपकर रह जाना; किन्तु मन की श्रकुलाहट से वह खुद श्रनमनी थी। श्राज उसे बिलकुल छुटी है। सारे भगड़े मिट चुके हैं। कुछ फिक नहीं है। इतने दिनों तक जिन सारी परिस्थितियों के बीच वह रही, उनको श्रब जीवन से छुटकारा मिल चुका है। वह श्रब बिलकुल श्रस्तव्यस्त बैठी हुई थी। सारी का छोर जमीन पर पड़ा का पड़ा ही था। श्रपने शरीर को पूरा दक लेने वाली लाज, उसे वहाँ पर नहीं थी। इस एकान्त में वह निभ जाती है। एक बड़े श्ररसे से, यहाँ बैठना सीख कर कब-कब श्रपने को समभा लेना नहीं चाहा है। घर का सवाल, जमींदारी के भगड़े, श्रदालती सुकदमे—इन सब पर यहीं बैठ कर कुछ-न-कुछ तय कर लेती है। उन सब श्रीर सारे भगड़ों का निपटारा श्रब हो गया है। सब मिट चुके हैं। वह स्वतंत्र है श्रीर कछ देर बाद ही श्रब वह श्रपने मामा के यहाँ चली जायगी।

इतने में एक तीच्या चुभती सीटी की श्रावाज उसने सुनी श्रीर श्रानायास ही उसके मुँह से हस्की सीटी, सी-सी करती श्रानजाने निकल गई। श्रब श्रपनी गलती पकड़, वह सिहर उठी। फिर भी लाचार थी। छिपकर ही कहाँ जाती। एक बार वह उसकी बात का उत्तर दे, उसे बुला चुकी थी। उसके श्रागे खड़े होने की सामर्थ्य भले ही उसमें नहीं थी, फिर भी उसने नहीं चाहा। सम्भल कर श्रपने भीतर-ही-भीतर कुछ समाधान करनेको ऊहापोह करती रही। सुमन श्राया था। धीमी, गुनगुनाती खीटी बजाता हुआ श्राते ही बोला, "हेम!"

हेम ने उलभन में उसे देखा श्रौर चुप रही।

सुमन ने हेम को श्राच्छी तरह देख कर कहा, "कीनी, श्राव क्या सोच रही है ?"

वह क्या सोच रही थी, खुद नहीं जानती। वह कुछ जान लेना जरूर चाहती है, लेकिन मन में भीतर एक भारी हल्ला श्रौर भगड़ा-सा मचा था।

सुमन तो चुप नहीं रहा। उसने चुपके हेम के सिर के खुले बालों को श्रपने हाथ पर उठा लिया और उन्हें पीठ तक खूब फैलाता हुआ बोला, "इनकी बार-बार याद आती थी।"

श्राज तक श्रपनी लजा-सङ्कोच न करने वाली हेम श्रव लाज से भरने लगी। उसने वालों को एक श्रोर कर, जुड़ा बना लिया, श्रौर फिर सारी से सिर दका। इन वालों को तारीफ सुमन से सुन कर उसे बड़ी खुशी होती थी, पर श्राज उसे वह खुशी खोजे नहीं मिली।

गूँगी हो रही। हेम से कुछ उत्तर न पाकर, सुमन उसे भकोरते हुए बोला, "बोलती क्यों नहीं ?"

सुमन को यह कब मालूम था कि इन चन्द सालों में ही उसकी क्वीनी बदल गई है। दुनिया के भगड़ों के भारी थपेड़ों के बाद, अब उसमें उत्साह नहीं है। वह निर्जीव है और उसमें जीवन डालकर, उसके लिए विद्रोह को जगाना अनुचित होगा। वही अपनी पुरानी बातें सुमन जानता है। उसमें कहीं रहोबदल नहीं हुआ। हम को उसने चिट्ठी डाली थी और स्टेशनपर उसे न पाकर उसे अवश्य हो आश्चर्य हुआ था। वह मामा के घर आया है और फुरसत पाते ही यहाँ दौड़ा आया। आकर ही उसने हम को पकड़ लिया। समभा कि कुछ गुस्सा है, हम का स्वभाव ही ऐसा था। इसीलिए वह उसे छेड़ कर, तंग करने की धुन में था।

हम अब कुछ होशा में आई। सब दुःख और पीड़ा भूल कर बोली, 'कंई ऐसे भी एकदम जनाने में चला आता है।"

सूमन, "क्या!"

"नीचे बुत्रा के पास जाकर बैठो।" कहती हुई हेम खत की सीढ़ियों की त्रोर बढ, खट-खट-खट नीचे उतरी श्रीर अपने कमरे में चली गई।

सुमन चुप रह गया। हेम का यह जनानखाना उसकी समफ में नहीं आया। कब इसकी स्थापना हुई है ? उसे तो कुछ मालू मनहीं। तबक्या उसका इस तरह आना अपराध था ? हेम ने मन में न जाने क्या सोचा हो, लेकिन यदि हेम सीटी का जवाब न देती, वह एकाएक इस तरह छत पर नहीं पहुँचता। बड़ी मुश्किल से उसने हेम को सीटी बजाना सिखलाया था। फिर हेम का यह व्यवहार समफ में नहीं आया। वह तो कई बातें पूछने को था। हेम ने आखिर उसकी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया ? हम की चिट्ठियों की उसने कितनी प्रतीचा की थी। हम तो वैसी ही है, बाहर कुछ बदली नहीं लगती।

हम अपने को स्थिर नहीं कर पायी थी कि इतने में सुमन ने एकाएक आकर एक भारी उलभन पैदा कर दी। सुमन का आना वह सुन चुकी है। इसीलिए वह जल्दी-जल्दी यहाँ से भाग जाने की फिक्र में थी। दोपहर तक सब कुछ इन्तजाम हो गया होता। यदि सुमन शाम को आता, तो उसे खाली इमारत के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन परिस्थितियाँ अब बदल गईथीं। आखिर सुमन क्यों आया है १ हम के मन में उस पर भारी गुस्सा चढ़ता गया। इतना ही नहीं, आज वह उस पर अपने सारे अधिकारों को अक्षुएय समभता है। यह समभ कर हम सुमन को दोष देना नहीं चाहती। आज्ञतक वह उसे अपने से हटाये ही रही। कारण, वह व्यर्थ का भगड़ा नहीं चाहती थी। अपने भारी सब की वजह से वह मन-ही-मन सारी बातों को मिटा डालना सीख गई थी।

सुमन तो वही पुराना है। चार साल पहले जैसा था—वैसा ही। यदि कुछ अन्तर है, तो इतना ही। तब एफ्० ए० की परीचा देकर अपने मामा के गाँव आया था, और आज एम० ए०, एल्-एल्० बी० होकर आया है। अब आगे उसे पढ़ाई की कुछ फिक्र नहीं है। कई बार सुमन ने चाहा था कि अपने मामा के घर जाकर अपनी कीनी को देख ले; पर मौका नहीं मिला। उसकी मां

गर्मों की छुटियों में उसे कहीं नहीं जाने देती थी। श्राज वह मामा का न्योता पाकर श्राया है; लेकिन मामा से श्रिष्ठक श्रपनी उस हम को देखने श्राया है, जिसे वह हृदय से चाहता था। वह हम तो श्रव बिलकुल निर्जीव है। न-जाने क्या हो गया। उससे भागती-भागती फिरने की सोच रही है। हम सीढ़ी से उतर, नीचे श्रपने कमरे में चली गयी थी। हतबुद्धि सुमन खड़ा-का-खड़ा ही रह गया। चारों श्रोर नजर फेरी; समक्त में कुछ नहीं श्राया। राह भर, उसने न-जाने क्या-क्या सवाल सोचे थे ! इन चार सालों में वह कैसा रहा। श्रव उसका क्या इरादा है, सब कुछ जानने का श्रिष्ठकार हम को था। श्रव तक श्रपने दिल की कई बातें श्रीर किसी से कहते वह दरता था। इस हम के श्रागे किसी की फिक्र नहीं रही।

लेकिन जिन्दगी सिर्फ कैरम का खेल नहीं है। चार साल पहले हेम श्रीर सुमन 'कैंस्म' का खेल दिन-भर बैठ कर खेला करते थे। हमेशा हेम जीतती थी। सुमन को श्रपनी हार पर श्रफसोस कभी नहीं हुआ। जान कर सुमन ने 'क्वीन को लेने की कोशिश कभी नहीं की। हेम ने एक दिन पूछा था, 'क्वीन' क्यों नहीं लेते हैं?'

"बिना राजपाट के क्वीन का क्या होगा ?"

''समभदार होते जा रहे हो" हेम मुस्कुराई थी।

सुमन अपनी उस समभदारी को समभ नहीं सका था कि हेम की बुआ ने कमरे में आकर कहा था, "सुमन अब बड़ा हो गया है रे!"

जवाब न देकर सुमन ने साष्टांग प्रणाम किया था।

बुद्धा ने उसकी मा का नाम लेकर, न-जाने क्या-क्या पूछ डाला था। साथ ही उसकी मा त्रौर हेम की मा के सहेली भाव का सहज जिक्र किया था। हम को तो वह सुनने की फुर्ण त थी नहीं, चुपके से बाहर चली गई थी। आगे उसके त्रौर हेम के बीच कोई रुकावट नहीं पड़ी। हेम के मा नहीं, पिता नहीं, हसीलिए जमींदारी का भार उसके सिर पर था। सुमन कहता, 'मुके वकील होने दे हम, बस मैनेजर बना देना।"

"श्रभी से मनस्बे वौधना श्रुरू कर दिया।"

"श्ररजी दे देने में कोई नुकसान तो है नहीं।" "तब यह कैरम-वैरम नहीं चलेगा, श्रीर……" "श्रीर ?"

"मैं बनूँगी मालिकन। तुमको मेरे सामने श्रदब से बातें करनी पड़ैंगी। बिना इजाजत तुम मेरे कमरे में नहीं श्राने पाश्रोगै। सब शर्तें मान लोगै न!" "लेकिन ?"

"तब तो नौकरी हो चुकी | हमारे मुख्तार साहब ही ठीक हैं । साहब मैनेजर से हमारा काम चल चुका | दिन-भर मुँह में सिगार लगाये, पतलून की जेब में हाथ डालने से न तो मालगुजारी वसूल होगी श्रीर न ठीक इन्तजाम ही हो सकेगा | शहरी मैनेजर साहब भला गाँव में कैसे रह सकेंगे ! चार दिन में भाग जाश्रोगे ।"

"मुक्ते सब काम सिखला देना।"

"पढ़ी-लिखी होती तो।"

"अब पढ़ लिख लो।"

"कोई ठीक सा मास्टर नहीं मिलता।"

"यह क्यों नहीं कहतीं कि मास्टरी भी मुक्ते करनी पड़ेगी।"

"जब पिता जी जिन्दा थे तब एक इसाइन पढ़ाने आया करती थी। यहीं रहा करती थी। उनकी मौत के बाद मा ने निकाल दिया, पढ़ाई वहीं खतम हो गई। काम चला लेती हूँ। ज्यादा पढ़कर ही क्या होगा है हमारे लिए इतना काफी है।"

"मैं कहीं नौकरी द्वँ द लूँगा। वैसे तो वकालत चलने की पूरी उम्मेद है।" "श्रीर यहाँ की देख भाल ?"

''क्वीनी करेगी।"

हंम हँस पड़ती। कहती, "क्वीनी खाक करेगी दितनी बड़ी जिम्मेदारी उससे नहीं निभेगी। रोज ही मुख्तार साहब कहते हैं—बेटी, इस तरह तो काम चलने का नहीं। यहाँ के भगड़ों से तंग आ गई हूँ। कुछ-न-कुछ भगड़ा खगा ही रहता है। एक मिनट को चैन नहीं है।"

"तभी तो कहता हूँ, सिर्फ चार साल की बात है।"
"फिर कौन किसकी परवा करता है।"
"बात क्या है ?"

इसका उत्तर न देकर, हेम कहती, ''बाग में घूमने नहीं चलोगी ?"

सुमन हेम की श्रोर देखता ही रह जाता था। वे दोनों बाग में पहुँच जाते। बाग का नौकर मालकिन को देख, भुक कर सलाम करता था। सुमन कहता, 'मैं तो ऐसी लम्बी सलामी नहीं कहूँगा!"

हेम जवाब देती थी, "तब तुम्हें रख ही कौन रहा है? कलेक्टर साहब कहते थे, कोई श्राँगरेज मैमेजर रखना ठीक होगा। लेकिन में ठहरी फूहड़। उससे बार्ते करने की भी तमीज नहीं है।"

इतने में माली बहुत-सी अञ्की-अञ्की लीची और आम ले आता था। हेम और सुमन, तालाब के किनारे बैठ उनको खाने लगते थे। सुमन खाता-खाता कहता, "आदत खराब होती जा रही है। शहर में तो ऐसी लीचियां मिलेंगी नहीं।"

"पारसल कराके बाग से भेजवा दूँगी।"
"तो बदले में में भी कोई अञ्छा तोहफा भेजूँगा।"
'क्या ?" वह कृत्हल से पूछती।
"वताने से महत्व घट जायगा।" सुमन उत्तर देता।
"अञ्छा बता दो।"—हेम मनौती करती।
"कुछ फायदा नहीं होगा।"
"फिर भी"
"यही 'थेंक्क" लिखकर भेज दूँगा।"
"आँगरेजी पढ़कर मलेञ्छ हो गये हो न!"
"साहब लोगों का यही दस्तूर हैं।"
"लेकिन तुम तो वैसे साहब नहीं हो।"

सुमन चुपके से उठता श्रीर बड़ा-सा पत्थर पानी में डालकर पानी की उछाल देता था। बहुत-से छीटे हेम के ऊपर पड़ जाते थे। वह बनावटी

गुस्से के साथ कहती, "तुम्हारी यह हरकत ठीक नहीं है।"

"क्या ?" कह कर सुमन दो-तीन पत्थर श्रीर पानी में डाल देता था। हेम की साड़ी भीग जाती थी। सँभल कर वह कहती थी, "नौकरों के सामने इस तरह का मजाक ठीक नहीं होता। वे श्रापने मन में क्या कहेंगे ?"

"क्या कहेंगे ?"

"तुमको तो लाज-शरम थोड़े ही हैं। मुक्ते तो हर एक का लिहाज चाहिये। लोगों में काना फूसी होते क्या देर लगती है ?"

इस शिक्षा पर सुमन चुपचाप मुरमा-सा जाता था। फिर दोनों उठकर बाग में घूमने लगते थे। हम उस को बस नये पौधे दिखलाती थी। उसके पिता को इस का बड़ा शौक था। एक तरफ बड़े-बड़े मोटे मोटे गन्ने देख कर सुमन उसको तोड़ने के लिए बढ़ता था। हेम मना करती थी। कहती, ''नहीं, ये दवा के लिए हैं। इनके नीचे मरे हुए सौंपों की खाद है। जिस आदमी को साँप काटता है, ये उसे खिलाये जाते हैं। हम दूर-दूर के लोगों को देते हैं। इसी से इनकी इतनी हिफाजत की जाती है।"

सुमन जब घर लौटने लगा, तब हेम कहती, "बुरा तो नहीं मान गये १" "बुरा १"

''तुम्हारे गुस्से की तारीफ तुम्हारी मामी से सुन चुकी हूँ | इम दोनों एक-से ही हैं | रोज इसी की चर्चा रहती है ।''

'लेकिन मुभसे तो ……।"

"इतने बड़े भार को लिये हूँ | नौकर-चाकर श्रौर जमींदारी पर हुक्मत तो करनी पड़ती है। कल श्राश्रोगे, तब देख लेना।"

दूसरे दिन हेम बाहर आँगन में बैठी हुई थी, इतने में सुमन पहुँच गया। उसके पास कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहा। सामने कोई गाँव की काली-कल्रूटी औरत बैठी हुई थी।

हेम ने पूछा, "क्या है ?"

''मैं उसके साथ नहीं रहूँगी।"

"अभी शादी हुए पूरे दो महीने नहीं हुए और भगड़ा शुरू हो गया।

बात क्या है ?"

"वह मुक्ते मारता है।"

"कोई कसूर करती होगी।"

"वैसे ही मार देता है। कुछ कहती हूँ तो धमकी देता है कि नाक काट लूँगा। मालकिन, मैं तो आज जा रही हूँ। लौट कर कभी नहीं आऊँगी।" "गिरवर कहाँ है ?"

"कस्बे चला गया।"

तब हेम सुमन से बोली, "लो, तुमही इनका भगड़ा निबटा दो। वह कहता है कि यह खराब है, यह ऋौर कुछ कहती है। किसकी मानी जाय?" सुमन की समभ में बात नहीं आई। वह चुप रहा।

"अच्छा, श्राज चली जा। मैं उसे समका दूँगी। महरी से कपड़ा श्रौर खाना माँग ले। कगड़ा नहीं किया करते।"

जब वह चली गई, तब हेम ने कहा, "बात कुछ, नहीं है। यह ठहरी अपने पिता की अकेली लड़की। मायके से स्वतन्त्र रह कर जिही हो गई है। बस बात-बात में भगड़ा हो जाता है। वह इसकी खूब मरम्मत करता है। यह अकसर मायके भाग कर चली जाती है।"

ऐसे भगड़ें का निपटारा सुमन के वश का नहीं था। वह भला यह सब क्या जाने १ इतने में मुख्तार साहब आ गये।

"क्या है चाचाजी ?" हम ने कहा.

मुख्तार साइब ने एक बार सुमन पर पूरी-भरी हिष्ट फेरी थी कि हम ने बात सुलभा दी, "सुमन बाबू हैं। अपने मामा के घर """।"

"हाँ, हाँ, कव आये १ पढ़ रहे हो १ मा अन्छी है १ उसकी तिवयत अव कैसी रहती है १" एक साथ कई प्रश्न उन्होंने पूछ डाले थे।

ठीक-ठीक नपे-तुले जवाब के बाद, बड़ी मुश्किल से सुमन से पीछा खुड़ाया तब होम बोली, ''उस मुकदमें की पेशी सब-जजी में कब है ।''

"कल। उसी के बारे में पूछने आया हूँ। कैलाश बाबू पैरवी करेंगे। में खुद आज शाम की लारी से चला जाऊँगा।" "पूरा एक साल हो गया।"

"जायदाद का भगड़ा ठहरा। श्रदालत श्रीर हुकाम जब चाहते हैं, पेशी लगा देते हैं।"

"उस गाँव की छूट का क्या तय किया ?"

''सब मकार हैं। एक पैसा माफीं नहीं दी जायगी।"

"गुमाश्ता तो कहता था कि फसल खराब हुई है।"

"वह उनसे मिल गया है।"

''मैं वहाँ जाऊँगी।"

''वहाँ जात्रोगी ?"

"खुद देख ब्राऊँ। क्यों सुमन बाबू, गाँव चलोगे ?"

"हाँ-हाँ !" सुमन बोला।

"तब परसों हमारे जाने का इन्तजाम कर दो।"

"लेकिन, वहाँ तो ।।"

"क्या **?**"

"पानी बरसा नहीं है फिर गरमी का मौसम है। जरा पानी बरस जाय"।"

"मुक्ते तो वहाँ जाना ही है। आज न सही, कल जाऊँगी। एक बार सारा इलाका खुद देखे बिना काम नहीं चलने का।"

हेम के हठ के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता था। बस, तीसरे दिन सुमन और हम एक सुन्दर रथ (बैलगाड़ी) पर गाँव पहुँचे थे। गाँव को हालत देख कर सुमन अवाक रहगया। उतनी नग्नता और गरीबी का ख्याल उसे नहीं था। छोटी-छोटी भोपड़ियों के कब्चे मकानों का गाँव था। एक आर जरा हटकर, जमीदार का एका मकान था। उसकी हालत गाँव की हैसियत के साथ मैली हो रही थी। हम और सुमन बाहर नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गये थे। गाँव-भर के बूढ़े अपनी मलकिन की आवभगत में लग गये। हेम उस सब व्यवहार से परिचित थी; किन्तु सुमन अचरब में पड़ गया था। नास्तव को जान कर भौचका-सा वह कुछ सोच रहा था कि हम ने कहा था, "सुमन बाबू देहात पसन्द आया ?"

"पसन्द ! चारों स्रोर गोबर-गोंत को महक ने स्रजीब छी-छी उसके मन के भीतर पैदा कर रही थी । यह धन्धा, यह कारोबार, जिससे वह परिचित नहीं था ! एक स्रोर गुमाक्ता खड़ा था । उसका पहनावा गांव की गरीबी के विपरीत था । हेम मोटी धोती पहने थी । सुमन ने तकरार की थी कि उसे सुन्दर सारी में चलना चाहिये । तब हेंम ने मजाक किया था, "दुलहिन की तरह वह ससुराल थोड़े ही जा रही है ।"

इसका जवाब मिला, "एक-दो साल का श्रीर इन्तजार है !"

हेम सतर्क हो गई थी | बाहर नौकर-चाकरों को हुक्म देती समका रही थी कि, तरकारी, आटा, चावल, सब कुछ जाय | साथ में बाब के लिए चाय का सब सामान भी | पुरिबन की तरह सब व्यवस्था उनको सुकाकर बार-बार आगाह करती थी कि कोई चीज छूट न जाय | जब सब सामान एक बेलगाड़ी पर लद चुका था, तब साथ को नौकरानी को उसने हिदायत दी थी कि बाब के पहुँचते ही खाना तैयार रहे | नौकरों को समकाया था—गाँव चालों से कुछ न लिया जाय | दस मील वह रथ का सफर था, खूब मोटा मुलायम गहा डाला गया था | गाँव का कच्चा रास्ता बहुत किठन होता है धूप खूब लगती थी | सुमन की 'बर्नार्ड शा'की मोटी किताब ने साथ नहीं दिया | वह लाख पढ़ने की कोशिश करता; पर पढ़ नहीं पाता था | हचके लगते थे | तब हेम हैंस कर कहती, "यह देहात है !"

सुमन कुछ भीतर कुढ़ जाता था। क्या वह नहीं जानता कि यह देहात है। बार-बार इस तरह सावधानी जताना ठीक नहीं लगा। हेम कहती, "व्यर्थ तुमको घसीट लाई! कहीं तिबयत खराब न हो जाय।"

"तिबयत खराब नहीं होगी।"

"वड़ा खराव रास्ता है। मुख्तार साहव तो इधर आने का नाम नहीं लेते। आदिमियों से सच्ची-भूठी खबरें सुन कर सही हाल मालूम नहीं हो सकता। इसी से आचा पड़ा।" खैर, किसी तरह गाँव पहुँच गये। भूख काफी लग आई थी। उधर हेम तो पंचायत के भगड़ों को सुनने में मशगूल हो गई। सुमन गुमाश्ते से बोला, 'नहाने का इन्तजाम हो गया ?"

हेम ने बात सुन ली। कहा, "श्रभी तो धूप में चल कर आये हो। लू चल रही है। सुस्ता कर कुछ देर में नहाना।"

सुमन चुप हो रहा। पर कहना तो चाहता था कि भूख तेज लग रही है। उतने आदिमियों के आगे कैसे कहता। हेम ताड़ गई। सुस्त चेहरा देख कर बोली, "भूख लगी होगी, नास्ता कर लो। शरबत बना होगा।"

गुमाश्ता बड़े श्रदब से सुमन को भीतर ले गया। गाँव से सामान माँग-मूँग कर कमरे सजाये गये थे। उस रुचि पर बार-बार सुमन हँस पड़ता था। नाश्ता शुरू करते हुए पूछा, "होम नहीं खायगी १"

'मा जी श्रिभी तो पूजा-पाठ।'' महरी ने कहा।
''पूजा पाठ कब होगा दिोपहर दल चुकी है।''

इसका जवाब महरी ने नहीं दिया। न सुमन को ही कुछ श्रौर सुनने का उत्साह बाकी था। नाश्ता कर, नेकर पहने ही वह पलँग पर लेट गया। बहुत शका था, सो गया।

कुछ देर बाद होम कमरे में आई। कहा, ''सो गये ?'' ''नहीं तो', सुमन कच्ची नींद में आँखें मलते मलते उठा। ''नहा लो, रसोई तैयार है।''

सुमन चुपके-से उठा श्रीर गुसलखाने जाकर नहा श्राया। खाना खा लिया। दिन-भर किर वही भीड़ ! हम गाँव की श्रीरतों के बीच न जाने कितनी बातें कर रही थी। उसके पास भी कुछ लोग श्रा गये थे। वह क्या पूछे श्रीर जवाब दे ! हम गाँव की सारी बातों से परिचित थी। उसने किताब पढ़ने की कोशिश की। कई पन्ने उलटने के बाद उसे बन्दकर दिया। बाहर हम की श्रावाज श्रीर हँसी साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। एक बार तो हम भीतर श्राकर पूछ गई थी कि बुरा तो नहीं लग रहा है ! इस शिष्टता श्रीर श्राचार

पर वह चुप रह जाता था। है म के लिये उसके दिल में एक कोमल स्तेह है। उन दोनों के बीच इस अजीव समभौते से घर के सब लोग दंग रह जाते थे। हे म हमेशा उदास रहा करती थी, उसमें न-जाने एक बार फिर कहाँ से जीवन आ गया था। हे म खुद अन्तर भाँप रही थी। उसने इस पर अधिक नहीं सोचा था। वह बेकार बात फैलाना नहीं चाहती थी।

शाम को सुमन अनेला ही खेतों में घूमने निकला था। वहाँ कुछ नहीं था। दूर तक खेत-ही-खेत—बिलकुल बीरान! वह निरुद्देश घूमता-फिरता रहा। कई बार उसने हो म के बारे में सोचा। हो म उसे भलो लगती थी, यह एक कटोर सत्य था कि वह उसे अब प्यार करने लग गया है। आज तक यह बात कभी महसूस नहीं हुई थी। अब वह अनजान नहीं रहा। यह हो म जब दुलहिन बनेगी, कैसी ल्गेगी ! जीवन में एक बार ब्याह होता है। वह अवसर काफी रंगीन लगता है, जो भविष्य में हमेशा कोरे जीवन के बीच चमकता ही रहतां है। उस दिन खिलौने-से दोनों लगते हैं और फिर बादको .....।

''बाबजी !''

"क्या है रे १"

वही गुमारता आप पहुँचा था। हाँफते हुए बोला, 'आप तो बड़ी तेजी से निकल आये। मैं दूँ दता ही रह गया।"

"मैं कोई कीमती चीज तो हूँ नहीं।"

"यहाँ भेड़िये ज्यादा हैं, ऋकेले दूर जाना ठीक नहीं। सामने ही तो जंगल है।

अपने जीवन की रत्ना का खयाल सुमन के आगे कम रहा है। आज तक वह निडर होकर चला है। अब क्या कोई डर था १ वह घर लौट आया। बाहर मोड़े पर बैठ कर, महरी से पूछा, "हेम कहाँ है ?"

''चौके में।"

'चौके में १"

"खाना बना रही हैं।"

"इतनो गरमी पड़ रही है !" कहता-कहता वह भीतर पहुँचा। देखा, हो म चुपचाप चूल्हे के पास पटरे पर बेटी हुई थी।

"क्या हो रहा है है म ?"

हैं म ने आंचल ठीक करते हुए कहा, "नौकर-चाकर कहाँ ठीक खाना बनाते हैं। बुआ के हाथ का तो रोज खाते हो। आज मेरे हाथ की बानगी देख लो।"

"सो दावत देने की ठहराई है।"

"जल्दी नहा लो । खाना तैयार है।"

यह सब व्यवस्था लड़िक्याँ ऋादि काल से चलाती ऋा रही हैं। उसके लिए सुमन ने तकरार नहीं बढ़ाई । कुछ देर बाद चुपचाप खाना खाने लग गया। खाना पकाने में हम उस्ताद होगी,यह उसे पहले नहीं मालूम था। वह धीरे से बोला "कीनी।"

हिचक कर हेम ने इधर-उधर देखा, कोई नहीं था। सारा चेहरा गलाबी पड़ गया। उँगली होंठों पर रखकर इशारा किया कि चुप रहो।

मुमन भला कब चुप रहता। बोला, "सार्टिफिकेट मिलेगा।"

"अब पेट भर गया है न ! तुम्हारे लिये मैं एक इन्तजाम सोच रही हूँ।"
"क्या ?"

"यहाँ के मुखिया की लड़की से शादी करवा दूँगी।" होम खिलखिला-कर हुँस पड़ी।

''तो यह कहा कि दान देने की ठहराई है।"

'भैंने !'' हेम पीली पड़ गई।

देहात के उसं जीवन में सुमन ने देखा कि होम को घमंड नहीं है। वह सब कुछ कर सकती है। उसका एक सुन्दर ढाँचा उसके दिख में बनने लग गया था। इस तरह पूरे दो महीने की छुट्टी काटकर एक दिन वह अपने मामा के घर से कालिज चला गया था। वहाँ उसने चिट्टी मैजी थी और होम ने उसका जवाब दिया था। पहले साल लीचियों का पारसल मिला। उसके बदले सुमन ने ढेर सी किताबें व और चीजें हेम को मैजी थीं। फिर दोनों के बीच एकाएक चिट्टी का सिलसिला बन्द हो गया था।

हेम के हृदय की पीड़ा अब बहुत बढ़ गई थी। यह सारी जमींदारी ही सारे भगड़ों की जड़ थी। रोंज ही कुछ-न-कुछ लगा रहता था। जब एक दिन सुमन के मामा एक दस्तावेज लेकर पहुँचे कि होम के पिता पर उनका अपृण् है, तब होम की समभ में कुछ नहीं आया। उसके पिता इस बारे में कुछ नहीं कह गये थे। यह महाशय होम की जायदाद इड़प लेना चाहते थे। होम सब देने को तैयार थी; किन्तु लोगों ने समभा बुभाकर उसे मुकदमा लड़ने के लिये मजबूर किया था। तीन साल तक काफी अदालती दौड़-धूप और खर्चें के बाद होम हार गयी थी। अब उसे सब लोगों से—मनुष्य मात्र से—भारी घृणा हो गई थी। यह सब से अलग रहना चाहती थी। सब एक-से उसे मिले खुद उसका मुख्तार इस फरेब में शामिल था। हमेशा के लिये गाँव से जाने की ठहरा चुकी थी।

होम के रूखे बर्ताव से दुखी होकर नीचे बुश्राजी के पास पहुँचा। वह बोली, "बैठ जा सुमन!" फिर पुकारा, "होम! स्रो होम!! सुमन स्राया है।"

होम भीतर चटाई पर चुपचाप बैठी थी। कुछ नहीं बोली। भीतर-ही-भीतर उसका मन उमड़ रहा था। बुद्रा भीतर जाकर बोली, ''चल होम, सुमन से हमारा क्या भगड़ा है।''

यह सुनकर सुमन भीतर आग्रा आश्चर्य से बोला, "कैसा भगड़ा होम ?"

"कुछ नहीं, यही जायदाद का मामला था। तेरे मामा ने अपने कर्जे में इसकी सब जायदाद जीत ली है। यह मकान और थोड़ी जमीन रह गई है।"

हेम फिर भी कुछ नहीं बोली। श्रब सुमन ने पास श्राकर प्यार से पूछा, "क्या बात है हेम ?"

हेम ने कुछ जवाब नहीं दिया।

बुद्धा ने कहा, ''श्रीर देख तो बेटा, गुस्से के मारे वह श्रपने मामा के घर

जा रही है। लाख वे बड़े हों, श्रापने घर की इजत श्रीर ही होती है।"

इतने में महरी श्राकर बोली, "माजी, बैलगाड़ी श्रा गई । क्या क्या सामान लदेगा ?"

"तो पूरी तैयारी है !" कहता हुआ सुमन हैरत से होम की ओर देखने लगा।

त्रव होम उठी त्रौर सिर भुकाये ही बाहर चली गयी। बुत्रा के पास जाकर बोली, 'तुम यहीं रहो। मुक्ते तो जाना ही है।"

सुमन ने सब सुना, पास पहुँचकर पूछा, "कहाँ जा रही हो हो म ?" "जहाँ मेरी मर्जी होगी। यहाँ एक मिनट नहीं रहना चाहती हूँ।" "तब क्या मामा के घर जाकर……" आगे सुमन नहीं कह सका। ''मैं तो समकाते-समकाते थक गई।" बुत्रा कुछ बोली।

"बुत्रा, तुम त्रपनी बातें रहने दो । मेरा सिर भुक गया है । श्रब मेरे पास बाकी क्या बचा है ? मैं भिखारिन हो गई हूँ ।"

"हें म !" सुमन ने कहा।

हम चप!

फिर सुमन ने पुकारा, "हेम !"

"हैम उसी तरह चुप रही।"

"हैम तुम नहीं जा सकती हो।"

होम ने सुमन की ऋोर ऋाँखें उठाकर देखा। क्यों सुमन, उसे रोक रहा है! क्या वह रोक सकता है!

"तुम नहीं जा सकती। इस तरह यह हार स्वीकार नहीं हो सकती है। कागजात कहाँ है लाश्री श्रिपने मामा के खिलाफ यह मुकदमा मैं फिर से लड़ूँगा। तुम हार गई. हो। मैं इस श्रन्याय के श्रागे सिर नहीं भुकाऊँगा।"

बुद्राने हेम से पूछा, "क्या बात है ?"

"मैंनेजर को चार्ज देकर मैं जिम्मेदारी से बरी हो गई बुआ ।" यह कह कर होम इँस पड़ी।

## सरोज को एक पत्र

प्रिय सरोज,

पत्र भर लिख देने का ऋषिकार भी तो तुम ऋब छोड़ने पर तुली हो।
तुम पत्र न लिखो, नहीं लिखो, सही, पर बार-बार, लिख-लिख कर क्यों पूछती
हो, कि ऋब नहीं लिखूँगी—ऋवकाश नहीं मिलता, बच्चे के मारे तंग हूँ।
घर के काम-काज से फुरसत कहाँ है। यही बहाना पाकर जैसे मुक्ते उबार लेने
की व्यवस्था तुमने सोच ली है। मैं उस उत्तरदायित्व से बरी ही कब था। न
ऋाज तक कोई ऋानाकानी वाला तकाजा हो मैंने पेश किया है। तुम तो इन
सब बातों से परिचित ही हो।

ठीक अपने जीवन में एक अभाव होता है। जो कि हर वक्त दिल को कुरेद कर पीड़ा पहुँचाना जानता है। व्यक्ति का उपकार भी वही एक है। अब दिल की उस भीतरी पीड़ा को किसी के साथ बाँट कर, कोई फायदा नहीं होगा। तुम तो मेरे लिए बिलकुल अलग हो। तुम्हारी यह चिट्ठी सारी पढ़ डाली कुछ उलभा; किन्तु समभ से तोल कर पाया कि ....?

श्रीर तुम यह क्या कर बैठी ! मुन्ना ने सारी लिखी-लिखाई चिट्ठी बिगाड़ डाली थी, तो दूसरी ही लिख लेती । सारा पत्र, लिखा-श्रधिलखा, मिटे श्रक्षरों का एक ऐसा जाल लगा कि मैं श्रसमंजस में पढ़ गया। यही तुम चाहती होगी ।

लगता है, मुना को आगे कर तुम अपने को अलग रखना चाहती हो।
मुना के पीछे छिपी तुम्हारी मुस्कान में पा जाता हूँ। मुना को आगे रखना
चाहो रख लो। अपने घर ही मुना से आगे तुम कब आई थीं १ मुना की
आड़ में बिरानी बनी भर ही तो रही। याद है, जब मुना सो गया था, तभी
तुम चली गई थी और फिर नहीं आई; गो कह गई थीं कि अभी-अभी मुना
को सुला कर आती हूँ। जब दो घरटे बाद आई तो मुनाफिर गोदी में था…!

मुला को पकड़ कर उस दिन की तुम्हारी शरारत, कभी-कभी जीवन से ख्रिटक अलग खड़ी हो, कुछ सुकाती लगती है। जरा हँ सी भी आती है।

मुन्ना से तुमने पूछा था, 'इन्हें क्या कहेगा।'

मुन्ना क्या कहता ! कुछ, जाने तब तो । वह ऋचकचा गया था । दो ही बातें उसने सीखी थी - पापा ऋौर माँ ! ऋौर वह क्या कहता !

श्रीर तुम उसके मुँह से कुछ कहलाना क्यों चाहने लगी थीं। श्रपनी थिर-कती हुई खुशी में भूल गईं कि मुन्ना को कुछ कहना जरूरी नहीं है। माना कि वह मजाक ही था। जीवन में हर एक बात का कुछ महत्व होता है। लेकिन फिर .........?

तुम्हारा मुन्ना शायद ज्यादा समभ्रदार था। वह चुप ही रहा। तुम फिर भी नहीं मानी। उसके गाल पर चुटकी काटते हुए पूछ बैठीं 'बोल रे, इन्हें क्या कहेगा ?'

श्रीर जब कुछ कहने के लिये उसने मुँह खोला, तो तुमने उसके श्रोठों पर उँगली रख दी। वह चुप हो गया। 'पा' वह कहना चाहता था कि तुमने हँस कर उसका मुँह श्रपनी हथेली से दबा लिया था।

त्र्याज कहती हो, 'श्रव चिट्ठी नहीं लिखूँगी।' न लिखो, न सही; एक रेखा खींचकर इस तरह डराना क्यों चाहती हो।

त्राखिर ऐसी क्या जरूरत त्रा पड़ी थी जो त्रपनी चिट्टी में लिखा कि वह साड़ी क्यों भेजी त्रीर मुन्ना को खिलौनें ""। माना कि मेरे पास पैसे त्राधिक नहीं हैं। न त्राज पैसे ही तुमसे माँगने का मेरा हक है। तो मैं मन पसन्द चीजें नहीं भेज सकता ? लेकिन उस तरह तुम्हारा उपहास उड़ाना मुक्ते उचित नहीं लगा। त्राव तो तुम में कुछ समक्त त्रा जानी चाहियें "।

श्रौर, सच कहना, श्राज से पाँच साल पहले तुमने ऐसा ही साड़ी मुफसे नहीं मंगवाई थी। मैं तुम्हारी एक-एक बात याद रख कर चलता हूँ। पिछले महिने एक दिन दूकान पर पहुंचा। नये-नये 'डिजायनों' की साड़ियां सजी थीं, उनको देख रहा था कि कुछ चलती-फिरती 'गुरगाबियां' उस दूकान पर कपड़े खरीदने श्राईं। एकाएक श्रपना श्रमाव श्रखरा, लेकिन उनमें एक बिलकुल तुम जैसी थी। तभी लगा कि तुम समीप हो। बैसे बोलने का कौन सा श्रिध-कार पास था।

उस लड़की ने गुलाबी साड़ी खरीदी। तुम भी तो गुलाबी साड़ी पसन्द करती थीं न ? तुम्हारें उस छरछरें, गोरें बदन की स्मृति हरी हो आई। जब वह गुलाबी साड़ी पहन सकती है, तो तुम क्यों न पहन लो ! यही साड़ी खरीदनें कि बात है। फिर याद आया, तुम अकेली नहीं—मुन्ना साथ है। मुन्ना को कुछ भेजना जरूरी लगा। अटका था तुम्हारें स्वामी पर—वह व्यक्तित्व मैंने भुला डाला; जैसे कि वह पहचान से परें हो। क्या ऐसी ही साड़ी के न मिलने पर तुम कभी बीते एक दिन को मुक्तसे नहीं रूठी थीं। वह रूठना और तुम्हारा गुस्सा फिर आँखों के सम्मुख आया।

स्वामी की गोदी में अपने को पाकर तुम अपने को, मुक्ते और दुनिया— तीनो को भूल गईं। तुमने ही कोई गलती नहीं की। अपने दायरे को नाप, समक्त लेने में सुविधा ही होती है। वैसे कभी-कभी तो उसकी चेतना दुःखद लगती है—वह एक अभाव बन जाता है लेकिन तुम्हारे पास इतना अवकाश कहाँ है, जो उसे उभरने का मौका मिल पाये? मुन्ना है, घर का कामकाज है, 'वे' हैं, और बहुत-सा देर सारा काम है.....!

त्रौर में..... ?

श्रपने जीवन की दुरूहता मुक्ते ही पार करनी है। सब कुछ जीवन में सिकुड़ा घरा है। दिल पर भारी गड्ढे पड़े हैं। घाव वे नहीं, दुखते कहाँ हैं। जीवन का श्रभाव श्रव भरपूरता में ढल चुका है। उसी से श्रपने को बहला लेता हूँ। यह साधन किसी तरह मेरे हक में बुरा नहीं है। श्रपना परखा ज्ञान ही श्रव श्रिक धोखा नहीं दे पाता। कारण कि 'श्रप्राप्त' को उपाय मानकर श्राज चलना सीख गया हूँ।

कभी जी करता है तुमको देख ग्राऊँ। दो साल कट गये। श्रव तो तुम बहुत बदल गई होगी! बचपन की वह शोखी एक दिन छूट ही जाती है। उस दिन की याद है, जरा 'फाउनटेन पेन' से, तुम्हारी साड़ी पर मजाक करते मैंने श्रपना नाम लिख दिया था, तो तुमने कितना हल्ला नहीं मचाया था। यदि उषा बार-बार नहीं कहती—'जींजी क्या बात है। तुम तो मोहन से गुस्सा हो गईं।' तो तुम्हारे दिमाग का पारा उतरता नहीं। श्रपनी उस श्रमजान बहन

के कथन पर तुम फिर पिघली थीं। उन दस्तखतों के बोक्ते वाले ऋहसान को ऋगज तक दुनियाँ भर में ढोता फिर रहा हूँ। ऋगज ऋब न जाने कितनी तुनुक मिजाजी तुम में बाकी होगी ?

श्राच्छा शादी की बात सुनो । तुमको लड़की दूँ दुने का भार सौंपा था । वही श्राधिकार श्रापना मान, तुम यह पूछना चाहती हो । में श्रोर विवाह ? साचकर डर जरूर जाता हूँ । न जाने मन में यह बात क्यों नहीं जमती है । वहाँ टिकती भी तो नहीं ! पत्नी तो भूल भूलैया में डाल देगी । एक सनक में सोचता हूँ, शादी क्यों हो ? भावुकता में श्राक्सर किसी न किसी सुन्दर लड़की पर श्राँखें गड़ जाती हैं । जैसे कि यह लड़कियाँ चाहें, सुभे उबार लेने की चमता उनमें है । श्रापने में जगह देकर, मेरा श्रापना श्रास्तित्व तक कुचल सकती हैं । लेकिन कमजोर साबित होना, श्रासान मौत है । इसीलिए विचार करता हूँ — शादी क्या एक जरूरत है !

पर एक बात बतलाना । तुम सब लड़िकयों का साधारण परिचय देकर खुद क्यों हट जाती हो । इतना सुफाकर अपनी साफ राय क्यों नहीं दे देतीं । कहीं तुमने कुछ थोड़े ही कहा है । लड़िकयों का नाम गिना भर देना ही तो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है । यह उचित कब है । तुम अपनी स्पष्ट राय देकर यह क्यों नहीं कहतीं कि उस लड़िकी से शादी करो । तुम मेरे योग्य लड़िकी खूब पहचान सकती हो । जब तुम मुफे भली भाँति जानती हो, तब तुमसे गलती कैसे हो सकती है । और 'नौशा' वाले सारे दस्त्रों से मैं परिचित हूँ । तुम्हारी शादी में मैंने एक एक सामाजिक और धार्मिक बातं याद कर ली हैं । उन सब को भूलिने वाली बुद्धि मेरी नहीं है । लेकिन शायद अब तुम में यह साहस नहीं है कि मेरी शादी में उत्साह लो । जानती हो न कि मैं निपट लापरवाह आदमी हूँ, जिसे कभी अपनी जिम्मेदारी तक का खयाल नहीं रहता है । इसीलिए चुपचाप शादी की बात बंद किये देता हूँ !

तो पिछले दिनों तुम गाँव गई थीं। पाँच साल बाद ही तो तुम वहाँ गई हो। माता का पद पाकर, एक बार मायके के देवी देवताछों की पूजा करने का रिवाज चिर प्रचलित ही है। लेकिन वहाँ पहुंच कर सारा बचपन छागे छाया होगा—गंगा के किनारे को छूती चौड़ी चौड़ी चहानों पर हम किस तरह कपड़े धोया करते थे और रेत के मैदान वाले खेल १ हाँ, हमारे आम के बाग में जो तूने तीन पेड़ लगाये थे, वे फल देने लगे हैं—यह तेरी चिट्ठी में पढ़ कर जी करता है कि गाँव में फिर डेरा डाला जावे। लेकिन तू हमारे उस बड़े मकान को उजड़ा देख कर रोईं क्यों १ उसे बनाने की सामर्थ्य आज मुफ्त में नहीं है। यही तूने सोचा होगा। पर बात यह है कि मैं खुद वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। जब तम वहाँ से चली आई, मां ने भी साथ छोड़ दिया! कोई अपना वहाँ पर नहीं रह गया था। दो स्मृतियाँ अपने मित्तिष्क में मड़राती हैं। पहली, एक दिन पिता को गाँव के मरघट तक ले जाना और दूसरी, फिर माँ को वहीं पहुँचाया था। गाँव छोड़ने से पहिले गंगा से लगे उस मरघट में, एक बड़े पत्थर पर बैठ कर खूब रोया था। तू तो वहाँ पास नहीं थी.......? तेरी शादी की याद वहीं आई थी। जीवन कितना विचित्र है! आज तू कितनी दूर है।

दिवाली को चार दीये तुमने मकान पर वाले, यह पढ़ कर बड़ी हँसी ऋगती है। ऋगैर ऋपनी चाची की तुलसी की मड़ैया पर जब तुम माथा टेके थीं, तो क्या मुन्ना तुम्हारी भोंटी खींचता नहीं कहता रहा, 'चाची तलो।' ऋजब सी तसवीर तुमने ऋगो रख दी ?

तुम डरना नहीं । उस मकान को बेच नहीं रहा हूँ । ऋपने बाप दादा की वही यादगार तो मेरे पास है । नहीं तो ऋपना ऋस्तित्व गाँव से मिटते क्या देर लगती हैं ?

मैं जीवन में चल ही रहा हूँ। त्राज कहीं त्रपने लिये रकावट बरतना नहीं चाहता हूँ। वैसे कल त्रचानक तुम सब की याद त्रा गई। साइकिल पर त्राफिस से लीट रहा था कि गली के नुकड़ पर बच्चों. को खेलते देखा। याद त्राया हमारा वह खेल:—

मच्छी मच्छी कितना पानी ? ये बिल्लैया इत्ता पानी !

**ऋौर श्यामा ऋाज हमारे बीच नहीं है। तू ऋब तो श्यामा की याद में** 

नहीं रोती होगी। श्यामा की जब याद त्र्याती है, तो जी भारी हो जाता है। श्यामा की मौत के बाद ही तुभे पाया था! ब्राक्सर श्यामा को लेकर में माँ से भगड़ता था। कहता 'माँ, तू श्यामा को मुभक्ते ज्यादा प्यार करती है; लड़की पर तेरा ब्राधिक मोह है।' माँ सिर्फ धुतकार दिया करती थी।

तूने श्यामा का पत्र में जिक किया है। याद है, श्यामा के मर जाने पर तूने कहा था, 'मैं ही श्यामा हूँ।'

कितनी सयानी बात तूने कही थी ?

— ग्रौर ग्राज लिखती है कि ग्रब चिट्टी नहीं लिखूँगी। न लिख, न सही! मुभे भी ग्रब तेरी चिट्टी नहीं चाहिए!

तों में ही ग्रीर क्यों लिखूँ ?

—मोहन

## काली बाब्

काली को अब दुनिया की परवा नहीं है। वह कहीं टिक और टहर सकता है। आदमी के दुतकारने पर उसे लाज नहीं आती है। न उसे अपना ही कोई खास खयाल है। पहले जिन बातों को सुनकर, आत्म-सम्मान की भावना से उसकी आँखों में गुस्सा भर जाता था, अब वह सब कुछ भुला चुका है। उसे कोई गाली दे दे, अपने में ही गुनगुनाता खिसिया कर चला जायगा और दस पन्द्रह कदम आगे बढ़ चुपके से कहेगा, 'सुअर कहीं का।' फिर एक बार सोच समक्क, अपराधी की तरह, वह अपने चारों आरे देख लेगा कि कोई सुन तो नहीं रहा है। इतना वह अभी नहीं भूला है।

त्राजकल वह स्कूली लड़कों के एक लाज में बेकार पड़ा है। कुछ काम नहीं। एक बीड़ी का बंडल त्रीर माचिस की डिबिया चाहिए ! बस, दिन भर बीड़ी फ़ूँका करता है। लॉज से बाहर कभी नहीं निकलता। वे सब लड़के एक धाबे में खाना खाते हैं। काली वहीं उधार-खाते पर खाता है। त्राजकल तो उसे वहाँ जाने की हिम्मत नहीं एड़ती कि कहीं वह धाबेवाला त्रापने पैसे

का तकाजा न कर बैठे। उससे भी ज्यादा डर है, पास की सिगरेट-पान की दुकान वाले का; उसने काली को एक दिन धाबे से लौटते वक्त पकड़ लिया था। लुच्चों की तरह उसका हाथ पकड़, बोला था, "बाबूजी पैसे दे दीजिये, नहीं तो...?"

"कल मिल जायेंगे, "काली ने चुपके से समकाया।

"तीसरा महीना चल रहा है। ऋव कल-वल नहीं होगा वाबू, समभे !"

काली ने बनावटी गुस्से में कहा, "श्रुबे हम शरीफ श्रादमी हैं। कुछ सम-भता भी है।"

लेकिन दूकानदार माननेवाला थोड़े ही था। कमीज पकड़े रहा, हल्ला मचाया, "बड़े शरीफजादे हैं। पैसा न देना पड़े, सड़क कतरा-कतरा कर चलते हैं। ऐसी श्रकड़ है तो हिसाब साफ कर दो।"

एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। मामला बढ़ते देख, काली ने शान्ति पूर्वक, धीरज दिलाते कहा, "श्राज कल में मनी श्रार्डर श्रानेवाला है। सब हिसाब चुकता कर दूँगा।"

किसी तरह छुटकारा पा, काली जब 'लाज' पहुंचा तो उसे अपनी दुर्दशा पर बहुत अपसोस हुआ। दूकानदार ने तो उसकी कमीज तक फाड़ डाली थी। अपने मन में उसने सोचा, ''हरामजादे का एक दिन खून कर दूँगा। क्या होगा, फाँसी! मुक्ते अब कोई डर नहीं है। साला, सरे आम पैसे माँगता था, जैसे मैं उसकी रकम मार ही लूँगा। मुक्ते बेईमान समकता है। अवल ठिकाने कर दूँगा—करता फिरेगा चीं-चपड़!"

ईमानदार बनने की हवस कैसे पूरी हो ! पैसा होता तो वह मुँह पर पटक, हजारों गालियाँ ऋौर धमिकयाँ जाकर सुनाता । वह रास्ता ऋब हमेशा के लिये बन्द हो चुका था । साथ ही धाबे में खाना खाने वह नहीं जा सकता है । उसे भूखा पड़ा रहना मंजूर है । ऋपनी तौहीनी ऋधिक नहीं देखी जाती । बस, वह लौट कर पड़ा रहा । जब स्कूल से लड़के चले ऋाये तो वह एक से बोला, "मिस्टर, एक बीड़ी होगी ।"

बीड़ी मिल गई, उसने सुलगाली। मन ही मन तमाम त्रादिमयों को मारने

की बात सोचता रहा। सब एक से हैं, कोई किसी का एतबार नहीं करता। नहीं जानते, काली को आज न सही, कल तो नौकरी मिल ही जायगी। तब अपनी तनख्वाह से वह सब का हिसाब चुका देगा। काली कोई साधारण दर्जें का मजदूर थोड़े ही है। वह मैट्रिक पास है। उसने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास किया था। उससे नालायक लड़के आज अब्छे-अब्छे आहेदों पर हैं। उसे किसी ने नहीं पूछा। उसके आगे ढोल बजा-बजाकर रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। उसे ठीक मौका और अवसर नहीं मिला। उसने ठोकरें खाखाकर दुनिया का रास्ता टटोला था। छोटी उम्र से ही वह ट्यूशनों पर गुजारा करने को मजबूर हो गया था।

लड़कों के इम्तहान हो गये। सब एक-एक कर जा रहे हैं। वे थोड़ा पैसा—जेब खर्च के लिए उसे देते थे। स्रव दो महीने वह भी नहीं मिलेगा। लेकिन वह कहीं नहीं जायगा! यहीं पड़ा रहेगा। एक खुला गुसलखाना है स्रौर एक कोठरी। बहुत जगह है। दिन को गुसलखाना ठंढा रहता है। रात को वह कोठरी में ही पड़ा रहा करेगा। किसी तरह दिन तो काटने ही हैं। कहीं नहीं जायगा। नहीं, नहीं जायगा! दुनिया भर के स्रादमियों से उसे नफरत हो गई है। वह किसी का मुँह नहीं देखना चाहता है। सब एक ही से हैं। किसी को उसकी फिक नहीं है। वह किसी का मुँह देखना पसन्द नहीं करता है। न स्रब वह किसी के स्रागे हाथ पसारेगा। वह उन वदमाशों को खूब फटकारना चाहता है। वे दुनिया को लूट रहे हैं। सब ससुरे सभ्य हैं, स्रौर स्रसम्य है केवल काली—वह बेकार जो है! उसके पास पैसा नहीं, रहने को घर नहीं स्रौर खाना भी नसीब नहीं होता। वह पानी पी-पीकर स्रपना गुजारा करेगा स्रौर वहाँ से बाहर जाने का कभी नाम न लेगा।

लड़कों ने जाने से पहले कालो को कुछ पैसे दिये थे। तीन दिन तक काली उन पैसों को गिनता रहा। भारी ब्रालस्य ब्रौर ब्रपमान की वजह से उसे लाज से बाहर जाने का उत्साह नहीं रहा। भूखा वहीं ,का वहीं पड़ा रहा। वह उन पैसों से ऐसी तदबीर निकालना चाहता था कि एक बड़ा ब्रादमी वन सके। काली को याद ब्राया कि वचपन में एक सेठ जी ने उसे बड़ी-बड़ी उम्मीदें

वॅधाई थीं। फिर वहाँ ही क्यों नहीं चला जाय। शायद वे कहीं काली को ठिकाने से लगा दें। सेठ जी बड़े दयालु थे। उनके कई प्याऊ थे, धर्मशालायें थीं। रोज उनके दरवाजे पर हजारों फकीर जीमते थे। स्कूल के जल्से में वे स्त्राये थे। हेडमास्टर साहव ने काली की तारीफ की थी। सेठ जी ने उससे हाथ मिलाकर, समय पर सहायता देने का वचन दिया था। सेठ जी की कई मिलें हैं; कारखाने हैं ? उसे भारी धीरज हुआ। उसने पैसे गिने, लारी के किराये के लिये पूरे थे। फिर गिने, बीड़ी और माचिस के लिये तीन पैसे बच जाते थे। चौथे दिन वह ग्यारह बजे 'लारी स्टैएड' पर पहुंचा। मई की दुपहरिया, काली ने तीन दिन से खाना नहीं खाया था। लू, गरम हवा के मोंके बीच-बीच में धूल उड़ा कर लारी को ढक लेते थे। वह बार-बार गरदन से पीछे वाली हड्डी को हाथ से टटोलता जाता था कि कहीं वह पिघल तो नहीं गई है! नाक मुँह आँख, सब गरम हवा से मुलस चुके थे। अब काली ने समका कि हिन्दुस्तान बहुत गरम देश हैं। फिर भी वहाँ किसान काम करते हैं। अपनी किसी हिफाजत की चाह उसे नहीं थी। समक लिया कि लू लग जायगी—वह मरेगा।

लारी से चालीस मील का सफर तय कर वह सेठ जी के बंगले पर पहुँचा। एक नैपाली सिपाही बंदूक लिये पहरा दे रहा था। चारों ऋोर खस की टिटियाँ लगी थीं। नौकर उन पर पानी छिड़क रहे थे। वह बाहर बैठा रहा। भ्ख लगी थी, प्यास भी! उसने नल से खूब पानी पिया ऋौर बाहर चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया

लेकिन काली को नौकरी नहीं मिली'। सेठ जी को वह पुरानी बात याद नहीं रह गई थी। वह उसे नहीं पहचान सके । उसने वेकार बहुत याद दिलाने की कोशिश क । उनके पास, रोज हजारों ख्रादमी ख्राते हैं। उसने फिर कहा कि वह ख्रपने सब पैसे खतम कर, एक ख्राखिरी ख्राशा से ख्राया है। सेठ जी नहीं पिघले। मुनीम जी ने चार ख्राने पैसे फेंकते हुए कहा। "भाग जाख्रो बाबू।"

काली कैसे समभ लेता कि नौकरी नहीं है। नहीं है, तो क्या वह जिंदगी

भर, इसी तरस मारा-मारा फिरेगा ? नहीं ! नहीं !! सेठ जी नौकरी दे सकते हैं । उनको देनी चाहिये । वे चार ग्राने पैसे वहीं फर्श पर पड़े रहें । उसने एक बार उनको देखकर भारी शब्दों में कहा, "सेठ जी !"

तब सेठ जी अपने नये, "मिलिटरी" के ठेके की बात कर रहे थे! वह चुपचाप सुनता रहा। फिर सेठ जी ने अपने नये ठेके की भीतरी छिपी करत्तों का बखान किया। उनके कहने के ढंग के भीतर एक भारी व्यंग था। हजारों रुपयों का वह ठेका सेठ जी ने लिया है। शायद उसी के लिये चार अपने पैसे दान करते उनको कुछ हिचक नहीं हुई। सेठ जी सुना रहे थे, चर्चा चालू थी—कितना रुपया साहब को मेंट करना पड़ा कितना बाबू लोगों को, काम निकालने के लिये कितना भूठ बोलना पड़ता है और कितना घोखा देना जरूरी है। सब कुछ सुनाते-सुनाते बीच-बीच में वे हँसते थे।

सुन्दर रेशमी ऋंगोछा पहने एक साधु ताँगे से उतरे। हाथ में भीख माँगने का काला कमण्डल था। उसकी मूंठ सफेद हाथी दाँत की बनी हुई थी। खूब मोटे, ताजे ऋौर तगड़े थे। सेट जी उनको देखकर उठे, चरणों की धूल लेते हुए बोले,—''आइये महाराज। बहुत दिन में दर्शन दिये।''

स्वामी बैठ गये। काली ने महात्माजी पर एक निगाह डाली। एक बड़ा हवन होने वाला था। सेठ जी ने मुनीम से पचास रुपये देने को कहा। मुनीम जी ने दस-दस रुपये के पाँच नोट दे दिये।

काली ने सोचा, एक ब्रादमी भूखों मर रहा है। उसका कोई सहारा नहीं। ब्रौर दूसरा "" सारा धर्म-कर्म व्यर्थ लगा। फिर उसने निश्चय किया कि वह फकीर बनेगा। यह तरकीव ठीक है। फिर स्वामी ब्रौर महात्मा बनते देर नहीं लगेगी। दुनिया उसकी पूजा करेगी। वह भएडार खोलेगा ब्रौर दुनिया भर के रईसों को इसीक्तरह लूटेगा। उसने सेठ जी। की ब्रोर एक करूर दृष्टि डाली, चला ब्राया। रास्ते में कहा—धोखेबाज! पाजी!!

श्रव काली क्या करेगा, पढ़-लिख कर उसने क्या पाया ? वह एक दल स्थापित कर लूट-मार मचा, सब रुपया इन श्रर्थ पिशाचों से छीन लेगा। त्रपने-जैसे बेकारों को जमा करेगा। यह त्र्याखिरी जिरया है। जेल होगी, जेल जायेगा। वहाँ भोजन-वस्त्र तो कम-से-कम बँधा हुन्ना मिलता है। उस का वह दल देश भर में फैल कर काम करेगा। सब को रोटी मिलेगी त्र्यौर उनके रोजगार का इन्तजाम किया जायगा। यह मौजूदा सरकार तो कुन्न नहीं कर पा रही है। वह स्वस्थ वातावरण फैला कर इस सारे विद्रोह को त्रालग हटाने की कोशिश करेगा। तब किसी को इतनी किठनाइयाँ नहीं रह जायँगी। फिर सोचा पागल कहीं का! एक पैसा पास नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, खाना तीन रोज से नसीब नहीं त्र्यौर में बनूँगा दल का नेता! विना खाये-पीये उस दल का संचालन होगा: हा-हा-हा! वह ठहाका मार कर हँस पड़ा। त्रापनी इस बेवकुफी पर उस स्वूच हँसी त्र्याई।

इतने में पीछे से किसी ने कहा, "बाबू, अपन्धे हो क्या ?"

एक इक्का पास से गुजर कर आगे बढ़ गया। काली ने आँखें-फाड़ चारों ओर देखा! वह सब कुछ साफ-साफ देख रहा था। वह अन्धा तो नहीं है। यह एक भूटा सन्देह इक्कावाले ने उसके मन में पैदा कर दिया था। नहीं वह अन्धा है, अपाहिज और पंगु है। कारण उसके पास पैसा नहीं, वस जरूर अन्धा है। आँखवालों के पास बड़ा मकान, बेंक में हिसाब और मोटर होती है। उस के पास तो कानी कौड़ी नहीं है। अच्छा, तो फिर भूख क्यों लगती है? कितना ही पेट को वह समभता है कि फिल-हाल कोई ठीक-सा इन्तजाम नहीं होने का; पर वह ला इलाज मर्ज है। कितना ही समाधान क्यों न कर ले, भूख बढ़ती ही जाती है। पास पानी का नल था। सोचा, पेट इसी से भरा जाय। नल के पास कुछ खाना भी तो पड़ा है। पर जूठन वह नहीं खायेगा। पानी पी सकता है। पानी उसने खूब पी लिया। पेट की हिला-हिला कर अन्दाज लगाया कि मसक की तरह वह कितना भर गया है।

चारों स्रोर कोठियाँ ही कोठियाँ थीं। वह चला जा रहा था। कोठियों में किसी के बाहर लिखा था 'वाटिका', किसी के बाहर 'कुझ' स्रौर किसी-किसी के बाहर स्रफसरान के नामों की तिख्तियाँ लटकी हुई थीं। एक पर उसकी स्राँखें

## **ऋटकीं । पढ़ा—काशीनाथ** ऋग्रवाल ।

तो यह वही मैट्रिक में उस के साथ पढ़ने वाला काशीनाथ तो नहीं है। बहुत बड़ी उम्मेद हो ब्राई। वह दौड़ा-दौड़ा भीतर पहुंचा। तपाक से एक लड़के से पूछा, "खुर्जावाला काशीनाथ यहीं रहता है?"

उस की बड़ी दाढ़ी, ऋजीब स्रत ऋौर पहनावा देख कर, लड़का भागा-भागा बैडिमिटन-कोर्ट पर पहुंचा । हाँफता हुऋा बोला, "ममी, फाटक के भीतर एक पागल बुस ऋाया है।"

काली ने देखा, दो युवितयाँ ऋौर एक मर्द खेल रहे थे। वह ऋादमी वहीं स्कूल वाला काशीनाथ था। ठीक उसने पहचान लिया था। तपाक से ऋागे वढ़ कर बोला; "ऋबे काशी, क्या ठाठ हो रहे हैं ?"

इतने में माली ने उसकी गरदन पकड़ ली ख्रौर फाटक के बाहर निकाल दिया। दूर ढकेलता हुस्रा बोला, "बदमाश, चोरी करने ख्राया था।"

काली ने सोचा, वह इसका भी एक दिन खून करेगा। क्या होगा, फाँसी! वह मरने को तैयार है। सब का एक साथ खून करेगा। वह बदमाश है ऋौर सारी दुनिया शरीफ। वह सब शरीफों का नेस्तनाबूद कर देगा। उसकी ऋाँखों के ऋागे ऋँधेरा छाने लगा। एक नीम के पेड़ के सहारे वह खड़ा हुऋा ऋाप ही ऋाप बड़बड़ाता रहा—सब साले 'ईडियट' है। मुक्ते नहीं पहचानते।

खयाल त्राया कि उसे त्रपने शहर पहुंचना है। बीड़ी की तलब उठी। उसने एक त्रोर 'फुटपाथ' पर पड़ी बीड़ी उठा ली। सुलगावे कैसे ? सामने एक साहब साइकिल पर जा रहे थे। वह जोर से बोला, ''त्रो मिस्टर, माचिस होगी ?''

वे भले त्रादमी काली बाबू के लिये दियासलाई की डिबिया फेंक, ऋपना पीछा छुड़ा कर भागे। ऋब उसने इतमीनान से बीड़ी सुलगा ली। फूँकता हुऋग बोला, "हम क्या लाट साहब से कम हैं।" सीना खोल कर, ऋकड़-ऋकड़ कर चलने लगा।

त्रागे उसने देखा-बहुत से भिखारी भीख माँग रहे थे। कोई एक टाँग उठाये श्रीर किसी ने श्राँखें मूँद ली थीं। कोई भगवान के नाम पर श्राशीर्वाद देता हुन्ना पैसे के लिए हाथ पसारे था। त्राजीव-न्राजीव स्वाँग देख कर काली वाबू को बड़ी हाँसी त्राई। उस ने सोचा—ये सब साले न्राभागे हैं, गरीव हैं न्रारी इसी तरह गुजारा करते हैं। भले न्रादमी भीख नहीं माँगते। ये सब हैं— लुच्चे! डाकू!! दुनिया को ठग रहे हैं। इन से क्या मजदूरी नहीं हो सकती?

त्रागे बढ़ कर वह लारी पर चढ़ा। त्रापने शहर पहुंचना जरूरी है। दूसरों त्रानजानों का वह शहर उसे श्राच्छा नहीं लगा। यहाँ काली बाबू को कोई नहीं जानता! उसके शहर के बच्चे-बच्चे उसे पहचानते हैं। लारी चल रही थी। शाम हो गई। वह सो रहा था।

"मिस्टर ।"

काली ने ऋाँखें खोलीं।

"किराया।"

"हमारे पास एक पैसा नहीं है।" वह भुँभला कर बोला।

"तब चढ़े क्यों थे ?"

"हमारे मन की बात थी। ले ऋब उतरे जाते हैं, तू भले ऋादिमयों की इज्जत तक नहीं करना जानता है।" काली बाबू उतर पड़े।

लारी वाले ने हाथ पकड़ कर कहा, "पुलीस देखी है ?"

काली को चढ़ा गुस्सा। कहा, "साले तेरे बाप की लारी है, जो इतना इतराता रहा है।"

कुछ वसूल होने की उम्मेद न होने पर, चार धौल काली बाबू के रसीद कर वह चला गया। काली आगे बढ़ा। चुंगी के पास वह उतारा गया था। शहर एक मील दूर था। वह तेज चाल से आगे बढ़ने लगा। फिर दौड़ता-दौड़ता शहर पहुंचा। अपने पानवाले की दूकान पर आकर बोला, "एक 'पासिङ्ग शो' सिगरेट देना।"

दूकान पर नौकर बैठा हुन्ना था। उस ने सिगरेट दी। इतमीनान से उसे सुलगा कर वह बोला, "काली बाबू के हिसाब में लिखवा देना।"

धीरे-धीरे सिगरेट फूँकता-फूँकता वह धावे में पहुंचा। नौकर ने पूछा, ''ऋाज बहुत दिनों में ऋाये ?''

"बाहर नौकरी की तलाश में गया था।"
"मिल गई ?"
"खाना लास्रो। बातें फिर करना।"

--: 3/5:---

## सिलसिलेवार घटनाएँ

"ला पतबीड़ी", कह, रामू ने चकमक पत्थर भाड़ा श्रीर कपास जला कर उस पर रख दी, श्रव तम्बाक पीने लगा।

इतने में बाहर एक किलकारी सनाई पड़ी।

"रामू! रामू!!" किशोर बोला।

"क्यों, क्या बात है ?"

"तू ने नहीं सुना !"

"होगा भी। बाहर कितनी तेज हवा चल रही है। कोई अपनजबी स्वर सुनाई दे तो आश्चर्य क्यों हो रहा है?"

"नहीं रामू! हमारे पहाड़ का जो विश्वास है, वह सही ही है। अन्यथा आदमी की सामर्थ्य के बाहर ऐसा स्वर! जरूर कोई देवी होगी।"

"तब पूजा करने बाहर क्यों नहीं चला जाता है !"

बाहर बैलों के गलों की घन्टियाँ वज उठीं। गाय रांभ रही थी।

"कोई जंगली जानवर स्राया है, वर्ना पर्यु चौकन्ने नहीं होते । चल बाहर देख स्रावें।" कह रामू ने सिरहाने से टार्च निकाली, पत्तों का बना खूब चौड़ा छाता उठाया स्रौर दोनों स्रोढ़कर बाहर निकले।

बाहर खूब पानी बरस रहा था। बरसात श्रौर फिर पहाड़ की! मूसलाधार वर्षा थी। बिजली बीच में जरा चमकती श्रौर भारी शब्द होता, जो गूँज-गूँज उठता था। बिजली की रेखा की रोशनी में एक बार सामने पहाड़ पर चिट्टी रोशनी पड़ती दिखाई दी। श्रास-पास जंगल के पेड़ भी दीख पड़े।

"देख मैंने कहा था, दस बकरी एक साथ मार गया। इस बघेरे के मारे

त्र्याफत है इनको ब्रान्दर उठा कर ले चल" रामू बोला । फिर दोनों ने मरी बकरियाँ ब्रान्दर पहुंचाई ।

"लेकिन दादा !"

"क्या है ?"

"एक बकरी कम मालूम होती है, शायद साथ ले गया होगा।"

''ले जाने दें। खा लेगा, कहाँ श्रव दू हैं।"

वे त्रपनी भोपड़ी के भीतर पहुंच गये। बड़े-बड़े पत्तों के छप्परां का बना यह तम्बूनुमा डेरा है। इसे इधर-उधर खेतां में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती हैं। ऊँचे-नीचे खेतों की वजह से, खेतां में ही गाय बाँधने का रिवाज पहाड़ों में है। इससे गोबर फै लाने में सहूलियत हो जाती है। त्रालग-त्रालग खेतों में बारी-बारी से गायें बाँधी जाती हैं।

"परसों ही पनद्रह बकरी मार गया।" किशोर कहने लगा।

"श्रपना श्रपना शिकार है।"

"त्राज यह पानी! मालूम होता कि प्रलय होगा।

कड़---कड़---कड़: ' ' ' फिर एक भारी त्रावाज त्रारे सन्नाटा ।

"कहीं वर्ज गिरा है।" रामू बोला !

"मेरा दिल तो डूब रहा है।

"क्या ?"

"डर न जाने क्यों लगने लगा शि

"तेरी शादी का इन्तजाम अब के जाड़ों में करना है। यह दिल डूबने वाला रोग अपने ही आप भाग जायेगा।"

"श्रौर तुम दादा ?"

"सोच रहा होगा कि पाहुना बनकर चलेगा।"

"ठीक बात तो है।"

"तब शादी जरूर करूँगा। ऋरे तूतो काँप रहा है। बड़ा डरपोक है। क्यों ऋाया था। मैं तो वहीं मना कर रहा था। घर पर पड़ा रहता।"

"मैं डरपोक ""।"

"हाँ हाँ ।"
"मैं डरपोक रामू।"
"हाँ हाँ; भूठ बात क्या है।"
"तब तू ही सच्चा है। इस टीले के उस पार तो...."
"तुमे क्या हो गया है!"
"तुमको सुबोध की माँ की याद है ?"
"शायद वह हैजा से मरी थी।"
फिर बाहर एक भारी किलकारी हुई। किशोर थर-थर काँपने लगा।
"किशोर!
"श्रो रामू! श्रो रामू!! कोई अनर्थ होगा।"
"यही तमे बकना है।"

"उस साल भी ऐसी ही किलकारियाँ मुनाई पड़ीं थीं। मुबोध की माँ संध्या के भुटपुटे में घास लेकर लौट रही थी। उसने देखा था कि मुन्दर लाल साड़ी ऋौर रङ्गीन चूड़ियाँ पहने एक लड़की ऋगो बिटया पर बैठी थी। उस खूबसूरत ऋकेली लड़की से वह बोली थी, कौन है तू, किसकी लड़की! ऋौर वह लड़की छोभल हो गई।"

"श्रोमल हो गई!"

"हाँ, हाँ, फिर रास्ते से ही सुबोध की मां के पेट में बड़ी पीड़ा शुरू हुई। घर पहुंचते-पहुंचते वह काहिल हो गई। तीन दस्त हुए ख्रौर कई कै। घर के खलावा किसी को उसकी यह हालत नहीं मालूम हो पाई। लोग ऐसी बातें बाहर करते डरते हैं! ख्राधी रात को सुबोध मेरे पास ख्राया। सब सुन कर मैंने कुछ गोलियाँ ख्रौर क्लोरोडीनकी शीशी ले ली। वहाँ पहुंच कर देखा कि वह पीली पड़ गई थी। नाड़ी देखी—लापता, बड़ी हिम्मत करके हमने चम्मच डाल कर उसके जकड़े दाँत खोले ख्रौर चन्द बूँदें दवा की डालीं। लेकिन दाँत खुले के खुले ही रह गये। वह बड़ा ही भयानक नजारा था। तभी बाहर दालान में एक किलकारी सुनाई दी ख्रौर उसने ख्राखरी हिचकी के साथ प्राग्ण छोड़ दिये थे।"

''किशोर !''

"सच-सच, सब बात है। वह मर गई थी! बड़े सुबह ऋँधियारे ही लोग उसे गाड़ने ले गये थे। बीरू भी साथ-साथ उन लोगों के पीछे था। बीरू ने एक ऋोर देखा—वही लड़की बकरी का पेट चीर कर उसकी ऋाँतों से खेल रही थी। उसकी किसी से कहने की हिम्मत नहीं पड़ी।"

''क्या किशोर ?''

"दादा, वह हैजा की देवी थी।"

"किशोर, यदि दुनिया के ब्रागे यह बातें (कह दे, तो किसी पागलखाने की हवा....।"

"ठीक बात है रामू, सम्यता का इन बातों से वास्ता नहीं है, इसीलिये तो, लेकिन.....।"

"कुछ स्रौर बात है।"

"हाँ, उसी रात को बीरू अपने मकान के निचली मंजिल के एक कमरे में अकेला सोया हुआ था! इतने में किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। उसकी आँखें खुलीं, पुकारा, 'कौन!' कोई जवाब नहीं मिला। फिर कुछ देर के बाद दरवाजे पर खटखटाहट हुई और एक वीभत्स हँसी कोई हँसा। खिड़की खोलकर बाहर देखा—सुबोध की माँ, खड़ी उसे बुला रही थी।"

"सुबोध की माँ !" त्राश्चर्य में रामू बोला।

"वह उसे बुलाने ऋाई थी।"

"बुलाने ?"

"दिन को बीरू भी हैजे से मर गया। यह सब बात उसने मुक्त से कही थीं।" "तुमसे कही!"

"उस साल गाँव में तुम होते तो मालूम पड़ जाता, इन दो घटनाश्रों के बाद पाँच श्रीर मौतें हुई, थीं । बस सब लोग गाँव छोड़ कर भाग गये थे। जानते हो सब के मुदें कहाँ गाड़े गये हैं ?"

रामू ने किशोर की ऋोर देखा। "वहीं, टीले के उस पार मैदान में।"

कुछ देर तक दोनों के दोनों चुप रहे। वही बरसात। पानी-पानी ! वीच-बीच में हवा की भारी ऋावाज सुनाई पड़ती थी। कभी-कभी लगता कि कुछ, ऋाहट-सी बाहर होती है।

"सो गया रामू ?"

"नहीं किशोर।"

"तुमे डर लग रहा है क्या ?"

"नहीं तो, ऋौर कुछ सुनावेगा, क्यां ? तेरे किस्से दिलचस्प होते हैं। कहने का ठीक-सा ढंग तू सीख गया है।"

"वह मैदान "" ।" कहकर किशोर चुप हो गया। लालटेन की वत्ती उसने बढ़ा ली। कहना शुरू किया, "यदि किस्से होते तो रामू ठीक था। जानता है, अकाल मृत्यु के बाद ब्रादमी को मुक्ति नहीं मिलती है।"

"श्रव तो लगा तू दर्शन-शास्त्र छाँटने ।"

"त्रारे नहीं नहीं, बात ही कुछ ऐसी है, मन-बुक्ताव नहीं होता। भूत पर तू विश्वास करता है ?"

"में !"

"हाँ, तू, तू! बड़ा जिन्दा दिल है।"

"त्र्राखिर बात क्या है। जो इतना डाँट रहा है ?"

"कोई बड़ी बात नहीं । उन घटनात्र्यों के बाद धीरे-धीरे गाँव बसने लग गया था । कोई डर लोगों को नहीं रहा, लेकिन एक दिन"

"क्या हुन्रा क्या, कहो।"

"एक दिन ज्ञानू की बहू ऋपनी सास से भगड़कर, रात को ही मायके के लिये चुपके रवाना हो गई, जाड़े के दिन थे। चाँदनी रात थी। इस सामने वाली चोटी के उस पार ही तो उसके पिता का गाँव है। इस रास्ते से वह ऋा रही थी कि उसने देखा, सामने उस चौड़े मैदान पर दो ऋादमी सफेद कपड़े पहने घोड़ों पर सवार थे। वे पहाड़ की चोटी की ऋोर इशारा कर रहे थे। वह भाग कर लौट ऋाई, ऋौर बेहोश पड़ी रही।"

"ठीक ही हुन्रा । दिल में डर समा गया होगा ?"

"नहीं रामू, बात कुछ श्रौर ही हुई। उस भाषेटा लग गया था। यह ज्ञानू की दूसरी शादी है न! उसकी पहली बहू हैं जै में मर गई थी। श्रब भूत बनी टीले के पास रहती है। टीले से लगा ज्ञानू का जो खेन है, उसकी दीवाल यदि दिन को ज्ञानू की बहू ठीक करती है तो वह रात को उजाड़ देती है। घर का कोई दूसरा श्रादमी बनाता है तो कुछ नहीं होता।"

"वह ठीक नहीं बनाती होगी।"

"फिर श्रपनी ही बात कहोगे न ! वह तो बेहोश ज्ञान् की बहू पर भूत बनकर उस दिन चिपट गई थी। बेहोश ज्ञान् की बहू के भीतर से बोली थी—'इसे उस खेत में भेजोगे, तो मैं खा डालूँगी। मेरे गहने-कपड़े इसे क्यों दिये गये ! माँग लो।' लोगों ने यही किया, फिर वह कभी नहीं श्राई।"

"हँसी की बात यह है।"

"और दादा, एक रात वैद्य जी का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कोई आदमी उनको बुलाने को आया था। वैद्य जी बहुत निडर आदमी हैं। पास ही गाँव में मरीज देखने जाना था। साथ हो लिये, आँधियारी रात थी। और इस सामने वाले मैदान में पहुँचे तो देखा कि आदिमियों की एक कचेहरी लगी थी। सब सफेद कपड़ों में थे। एक ऊँचे पत्थर पर बैठा था और सब लोग नीचे। सरदार बोला—'यह आदिमी नहीं चाहिए।' वैद्य जी लौट गये; किन्तु दूसरे दिन सुना कि दूसरे गाँव के वैद्य जी मर गये हैं।"

"तेरी बातें तो समक में नहीं त्र्यातीं किशोर !"

"विश्वास, में तो इसे मानता हूँ। मुक्ते वह दिन खूब याद हैं। में श्रौर सुशीला छोटे थे। मैं सात साल का श्रौर वह पाँच की। माँ रसोई में ही थी। खा-पीकर हम दोनों सो रहे थे। श्राँधियारा था, तभी किसी ने मेरी छाती पर श्रपना हाथ रख दिया। में कुछ नहीं समका। कोई कह रहा था—इसे ले जाऊँ या उसे! श्राखिर वह बोला—'उसे ही ले जाता हूँ।' कुछ देर बाद माँ दूध पिलाने श्राई थी, सुशीला मरी मिली।''

"सुशीला मर गई थी !" स्त्राश्चर्य से रामू बोला ।

"यह तो मेरी अपनी जिन्दगी की बातें हैं। जब किसन को चेचक निकली,

में उस रात ऋपने छज्जे पर पेशाव कर रहा था। मेंने देखा कि किसन के दालान में कोई ऋौरत सुन्दर कपड़े पहने खड़ी थी, ऋगली मुबह सुना कि किसैन मर गया।"

"क्या <sup>१"</sup>

"तुम सच मानों या भूठ । वह माता थी।"

फिर बाहर किलकारी सुनाई पड़ी।

"रामू रामू !"

"फिर...?"

किशार बहुत डर गया था। चुप रहा।

"किशोर !"

"क्या बज गया होगा रामू?"

"ग्रॅंधियारा है। कुछ ग्रन्दाज भी तो नहीं लग सकता।"

"जान पड़ता है पानी थम गया।"

"शायद्र्रा"

बु—बू—बू—बु—बू—बू !!

"वह उल्लू बाल रहा है।"

"बोलने भी दो, हमें क्या मतलब।"

प्यूँ-! प्यूँ !! प्यूँ !!!

"राम् !"

"क्या है ?"

"तुमने सुना।"

"कोई पद्मी बोल रहा है। बोलने दो मेरे मना करने पर तो बह मान नहीं जायेगा।"

''बड़ा बहादुर है तू ।''

"सुन फिर एक बात !"

"क्या रामू ?"

"चल भूत देखने चलें।"

"कहाँ ?"

"वहां सामने मैदान में !"

"चुप !"

"में तो जाऊँगा ।"

"नहीं गलत वात होगी ।"

"मृत ब्रादमी की तरह होता है न !"

"रामू, वह तो किस्म-किस्म के जानवर बन जाता है ।"

"उभे कैसे मालूम ?"

"मां कहती थी ।"

"क्या ?"

"यह कि एक दिन साँक्त को वह खेत से लौट रही थी। रास्ते में उसे आगे एक कुतिया बगल-बगल चलती दीखी। कुछ दूर आगे जाकर वह नीचे की आरे मुड़ गई। माँ की समक्त में वात नहीं आई कि यह कुतिया कहाँ गाँव का रास्ता छोड़कर जा रही है। नीचे की आरे देखा—तो एक भेड़ नीचे की की और भाग रही है। माँ आश्चर्य में पड़ गई। फिर उसने भेंसे की आवाज सुनी। देखा कि एक भेंसा खेतों में कृद रहा है। चुपचाप माँ घर लौट आई।"

"तव किशोर जरूर भूत देखने चलेंगे।"

"नहीं दादा।"

"तव श्रकेला में ही जाऊँगा।"

"ग्राज कौन-सा दिन है।"

"श्रमावस।"

"विलक्कल मत जात्रो !"

फिर एक किलकारी सुनाई पड़ी। दूर बादल गरज रहे थे। उल्लू अभी बोल ही रहा था।

लेकिन रामू माना नहीं। छप-छप-छप करता, बाहर कीचड़ में बढ़ गया।

कुछ भी किशोर की समक्त में नहीं क्राया । त्र्यवाक् खड़ा का खड़ा ही रह गया।

त्र्यगली सुबह रामू मैदान में बेहोश पड़ा हुन्न्या मिला। उसके त्र्यास-पात सुरदों की हड्डियाँ पड़ी हुई थीं।

होश में त्र्याने पर रामू ने कहा कि उसने भृत देखे हैं। लेकिन कहने की मनाही है। नहीं तो वे उसे मार डालेंगे।

## कामिनो

रेल की सीटी के साथ ही महीम चौंका; सच ही कामिनी पहाड़ जा रही थी। दूर—बड़ी दूर!

"श्रन्छी तरह रहना हाँ "!" कामिनी दबे स्वर में योली। वह श्रवाक्-सा खड़ा का खड़ा ही रह गया। "जाते ही चिट्टी भेजूँगी।"

महीम सब सुन रहा था। ऋपने उठते ऋाँसुऋों को पीकर उसने एक बार कामिनी को देखा। वह गंभीर थी उसे समकाने को ही बोल रही थी; सेकंड-क्लास में बैठी वह महीम को देख रही थी, समका-बुका रही थी ऋौर महीम चुप था

वह बोली, "श्रव सँभल कर रहना । ऐसी लापरवाही—बुखार में शराव! खाने तक की फिक्र नहीं! फिर बीमार पड़ जास्रोगे तो—?" उसकी श्रांखों में श्रांस् छलके।

गाड़ी ने दूसरी सीटी दे दी। कामिनी ने नमस्ते किया। उसने देखा कि गाड़ी के एक-एक डिब्बे आगे बढ़ रहे हैं। कामिनी खिड़की से बाहर सिर निकाले अपना रेशमी रूमाल, हिला रही थी। दूर तक छोटे-छोटे डिब्बे दीख पड़े। आखिर गार्ड का डिब्बा छिप गया और वह नारी परोत्त में विलीन हो गई! महीम की सारी सामर्थ चूक रही थी। वह खड़ा-का-खड़ा ही रह गया। उसने सोचा कामिनी सच ही चली गई। अब वह अकेली ही अपनी

सारी व्यवस्था ठीक करेगा। प्लेटफार्म पर इंजनों की 'मक-भक' सुनाई पड़ रही थी। ऋौर दूर सामने सिंगनल का हाथ उठता सुभा रहा था कि मैंने ही सारी समस्या गुंथीली बना, कामिनी को इधर से जाने दिया। देखी न मेरी शक्ति? तुम निर्वल रहे, ऋशक्त ही।

—चार महीने इसी नारी के जीवन से वह खेला था। एक नारी पाने की दवी भूख का, उसने इसी नारी को सौंपा था। वह इस नारी से प्रेम ऋौर सत्य की पहेली बूफ लेने को तुला था। यही नारी ऋब तक उसकी ऋात्मा को शान्ति देती थी, उसके हृदय की सुकुमार मनोवृत्तियां को सँमाले थीं

वह शून्य प्लेटफार्म पर खड़ा था। सामने माल-गाड़ी के डिब्बों को इंजन, इधर-उधर ले जा रहा था। महीम ऋपनी ऋात्मा की गवाही दे रहा था कि, वह इस नारी से प्रेम करता है। इस नारी को उसने एकाएक पाया था— किसी सामाजिक या धार्मिक वन्धन के साथ यह उसके समीप नहीं ऋाई थी। वह सिर्फ एक व्यापारिक ऋौर व्यवहारिक रिश्ता था, जो कि 'सत्य' वन गया। ऋाज उस नारी के विछोह ने एक भूली नारी की याद दिला दी। ऋाज ऋन्तरिज्ञ में ऋोभल हो जाने पर जिसे वह खूय समभा था। ऋाज की नारी के विछोह ने सुभा दिया कि, नारी क्या है। नारी भूल नहीं। वह भूली नारी दूर छिप कर इसे न उकसाती तो, वह इस नारी को समीप न पाता; ऋौर यह जीवन में कितने समीप ऋाई थी! विलकुल सटी, जीवन से खेलती पूछती थी, 'तुम जीजी को कितना प्यार करते थे? सच-सच वतलाना!'

यह कोई उत्तर देने का प्रश्न था ? वह फिर पृछ्ठती थी, 'ब्राच्छा, क्या जीजी मुक्त से भी मुन्दर थी ?'

कामिनी का यह कैसा प्रश्न था ? कामिनी का ही ! जो प्रेम की खिलौना मात्र थी ! जो पुरुष समुदाय में किवता बनी, कई पाठकों से हँस-खेल कर अपनी दूकानदारी उठाती थी । जो प्रेम का सौदा, एक दिनचर्या में गिन ग्राहक की प्रसन्नता में अपने को सौंप, उसे एक व्यवहारिक स्वामी की गिनती में गिन लेती थी । जो अपनी माता की कही बातें रट-रट कर तोते के समान रटा पाठ ऋपने ब्राहक के ऋागे दुहराती थी —'कल क्यों नहीं ऋाए! ऋच्छा यह बात!'

कभी ऋपने इयरिङ्ग को हल्का-सा फोंका दे, किसी ग्राहक के गाल पर हल्की सी चपत मार मुमकराती कहती, 'तुम बड़े सीधे हो जी। क्या मेरी जूठी सिगरेट नहीं पीऋोगे ?' छोर पान का बीड़ा उसके मुँह में रख देती। नारी की एक दृकानदारी के लिए शृङ्गार कर, 'नथ' की ऋाड़ में ऋपना कुमारीपन छिपाये, ग्राहक को जब वह ऋपनी फलक दिखलाती थी, तो मानों सुफाती— मरा मोल ऋाँक लो। ऋम्मा ठीक तो माँगती है उतना रुपया। में ऐसी वैसी थोड़े ही हूँ। ऋौर कभी हँसती-हँसती, धीमें स्वर में एक गीत सुनाती हुई सच ही भूम उठती थी।

इसी नारो ने महीम को ऋपने में रमा लिया था। कामिनी सजीवता ऋौर सुन्दरता की राशि थी। महीम उसका था ऋौर महीम की—?

महीम गेट से ऋागे बढ़ा। ताँगे पर घर की ऋोर रवाना हुआ। वह सोच रहा था कि कामिनी कितनी सुन्दर थी? एक वेश्या ही थीन? वह जब हैंसती थी तब ? ऋौर वह उसे मिली भी तो एक 'रोमांस' के साथः

जीवन में ग्रहस्थी का एक युग त्राता है, जब कि दुःख त्रौर परिस्थितियों से भिड़ता, भटकता युवक चाहता है, एक नारी को। नारी छाँह त्रौर त्र्राँचल पर टिक जाना। वह एक नारी को क्रपनी स्त्री के रूप में समीप चाहता है। प्रेम में वहाँ वासना नहीं, एक सहानुभूति की चाह त्रौर त्र्रपनत्व की त्राकांचा रहती है। वह नारी-त्र्रुन्भूति में सिकुड़ा रहना चाहता है। यही महीम के त्र्रागे की पहेली थी। कालेज का लम्बा त्र्र्रूरसा गुजर जाने पर, जब उसे बेकारी के उलक्तते-गुँथीले प्रश्न को हल करना पड़ा, तो जीवन में नीरसता त्र्रा गई। बहुत दिनों के दूध में जैसा खट्टापन त्र्रा गया। उसके उत्साह त्रौर जिन्दादिली में एक गहरी दुःख की लीक पड़ गई। त्रुन्त में एक त्र्रांफिस में नौकरी मिली, पर सारी प्रसन्नता चूक गई थी। एक मशीन के समान ही जीवन बन गया। उसी मशीन युग में जब एक नारी, पत्नी बनी समीप त्राई तो जीवन सुधरा नहीं। मशीन के कल-पुजें ऐसी सीमित त्र्रौर निश्चत गित से चल रहे

थे कि जो नारी उसने पाई, वह उनमें ही खो गई। त्राफिस के कागजा को लिखने के बाद, घर पर त्रा नारी त्राहट में त्राव कोई नवीनता नहीं रह गई थी। रोज के घंटे डायरी की कारे लाइने बढ़ाते थे—नारी को बूक्तने त्रीर समीप लगा लेने का उत्साह, बात की बात रह गई थी। एक निश्चित बटिया पर वह चल रहा था—बस!

रोज के इस जीवन में एक व्यवस्थित गति त्राई। नीरसता त्रौर रूवेपन का वह जीवन कुछ त्रौर ही बन गया। एक दिन वह समीप की नारी—पत्नी, उसे 'पिता' बनाने का दावा दे कर चूक गई। त्रौर नारी की त्रावृक्षी संज्ञा उसके हृदय से लगा, हट गई। बच्चा माँ के पास—एक दिन त्रागे कृच कर मर गया!

जीवन का जो रूप है, वह कुछ खोकर सूमता है। महीप उस नारी के हट जाने पर समभा, नारी जीवन क्या है! कितनी बड़ी जरूरत? स्त्राज कामिनी ने दूर पहाड़ जाकर उसे स्त्रपनी स्त्री की याद दिला दी। स्त्रीर कामिनी—? कामिनी ही तो:—

वह उसके यहाँ गया था। वाजार की गली पार करते-करते, उसने ऊपर देखा, संध्या की वह गीतिका एक कोट पर गा रही थी। वह ऊपर चढ़ गया! एक नियमित हाव-भाव से इस नारी ने उसे बहकाया। वह अपने को सँभाल पाया नहीं। एक सारे भूले जीवन को उसे सौंप दिया।

कामिनी महीम के जीवन की थाह द्यांत में पा गई। वह त्राखिर समक्ष गई कि वह क्या है ! वह जान गई—जीवन में भूला, ग्रपने में खोया, यह युवक जो बातें दुःख ग्रौर वेदना को समय कर कहता है। वह उसके हृदय पर ठहर, बोक्षा क्यों बढ़ा रही है। यह युवक जो उसके समीप है, उसे वह ग्रपने को खू भर देने की न सोच, जीवन के ग्राति ममीप ग्राँखें मूँ दे क्यों खींच रही है। क्या ग्रांत तक वह उसे ग्रपने में दबोचे रह सकेगी ? जब महीम ग्रपनी स्त्री की मृत्यु तिथि का हाल सुनाता, तो वह मन ही मंन सोचती, वह क्या जीवन है! क्या वह उसे वही सान्त्वना ग्रौर सहृदयता नहीं दे सकती है ? क्या वह उससे यह कहते नहीं डरती कि 'में तुम्हारीं हूँ। तुम्हारी ही ग्राजीवन

रहूँगी । मुक्ते ऋपने में स्थान दो । तुम मुक्तसे डरो नहीं १'

उधर महीम जीवन में, वेदना श्रोर निराशा के काले चितिज ने घिर रहा था। वह अपने को शून्य में रला देना चाह रहा था, श्रान्तरिक श्रशान्ति में श्रपने स्वास्थ्य को सौंप जब वह बीमार पड़ गया तो कौन उसके समीप श्राता! श्रपने निश्चित श्रंत में जब वह कूल रहा था, तो एक दिन कामिनी श्राई। वह श्रपनी सारी श्रनुभूतियाँ समेट—सकुचाई, डरी श्राई। उसे देख बाली, 'इतने दिनों से श्राये भी नहीं! किसी में कहलाया तो होता..!'

महीम उस नारी के स्त्रागे भुकना चाहता था।

'उफ बुखार में भी शराव ! ऋाखिर तुमको क्या हो गया है ?'

त्र्यौर नियमित सीमित चर्या के साथ कामिनी के समीप रह कर वह भला हो रहा था । कामिनी उसे नारी छाँह से ढँके रही ।

कुछ दिन बाद, एक दिन सन्ध्या को आफिस से लौट कर वह आया था। भूले जीवन के पन्ने पलटता अपनी स्त्री का फोटो देख रहा था। कामिनी न जाने कब आई। उसे ध्यान मग्न पा कुत्रहल से चुपके पास आई और चित्र को देख समीप सरक गई। दरवाजे को जरा हिला, उसे सँमलने का मौका दे, अन्दर आ पूछा, 'कम्पनी बाग नहीं चलोगे ? ताँगा बाहर खड़ा है!'

महीम ने कामिनी को देखा। कवितामय शृंगार की उस प्रतिमा को खूब देखा! नाक पर छोटी-सी नथ थी। उसमें छोटा मोती था। वह जामुनी रंग की कामदार साड़ी पहने थीं! बालों में क्लिप थे और जूड़े पर बेले का हार गुँथा हुआ। चण्पलें पहिने थीं। मुन्दर थी—सच की मुन्दरता! फिर वह जरा सँमल पाया था कि कामिनी ने उसके गले में हाथ डाल पूछा, 'आज मुस्त क्यों हो?'

'नहीं तो !' वह फोटो को किताब के अन्दर रखता हुआ बोला। 'जीजी का फोटो है क्या ?' इस प्रश्न का उसने उत्तर नहीं दिया। 'जीजी मलीं थी या मैं—-?' वह चुप ही रहा। 'ग्रन्छा, कभी जीजी रूठती भी थीं ?'

उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अपने को अपने ही में रख भर लिया। 'जाने दो इन बातों को !.....हाँ; कभी आपस में भगड़ा होता था?'

महीम ने सारी बातें त्र्यनसुनी कर पृछा, 'कल तू कार्निवाल गई थी ?'

'हाँ ! देखो तुम नहीं स्त्राए, बड़े भूठे हो जी ! ऐसे ही भूठे वायदे जीजी में करते रहे होगे ?'

महीम बात पलटता बोला, 'धूमने तो मैं न जा सक् गा। कुछ जरूरी काम है!'

कामिनी ने खूँटी पर से कमीज उठाई ख्रौर ख्रन्दर चली गई। वहाँ फिर सफेद पैएट साड़ी ख्रलग कर 'वाड़ी' के ऊपर पहिनी ख्रौर 'फेल्ट हैट' लगा, पास ख्रा उसके 'कालर' को पकड़ बोली, 'देखो तो मेम-साहिबा लगती हूँ न!'

'में क्या जानू ?'

'त्र्योहो ! तुम साहब हो न ! एक बात सुनोगे ? मुक्ते जीजी का एक फोटो दोगे ?'

महीम ने कुछ नहीं कहा।

'ग्रच्छा, नहीं दोगे ?'

महीम ने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया।

कामिनी ने किताब खोलकर फोटो निकाल लिया श्रौर बोली, 'जीजी खूब मली थीं।'

'कामिनी!'

'त्र्यच्छा, यह जीजी का कब का फोटो है ?'

'कामिनी! महीम ने धीमे रूखे स्वर में कहा।

'जाने दो, मत बतला स्रो जी में पूछनेवाली कौन होती हूँ!'

'कामिनी!' कह महीम ने फोटो उसके हाथ से छीन लिया ऋौर फाड़ इकड़े-दुकड़े कर फेंक दिया। बोला, 'कामिनी, वह मेरी कहाँ! तुम्हारे ऋौर मेरे बीच फोटो की उलक्कन क्यों रहे?' कामिनी डर गई! चुपचाप फोटो के दुकड़ों को उठाकर बोली, 'तुम बड़े खराब हो!' श्रीर श्राँस की धारा वह चली। वह दुकड़ों को उठाती, सँवारती, सिसकर्ता-सिसकती, बाहर चली गई। महीम ने उसे रोका नहीं वह रोक सकता था, फिर भी कुछ नहीं कहा। कामिनी की वह निरी भावकता नहीं थी—समक कर वह चुप रहा। सामने उसकी साड़ी पड़ी थी। पास ही उसका जम्पर 'कोच' पर पड़ा था। कामिनी रूठकर श्रथाह वेदना को बिखेरती होश हवाश खो कर सफेद पेट श्रीर कमीज में ही बाहर चली गई थी।

कामिनी दूसरे दिन नहीं ऋाई। तीसरे दिन भी नहीं। एक सप्ताह तक वह नहीं ऋाई। महीम उससे ऋलग नहीं रहना चाहता था। वह उससे हटे क्यों ? जहाँ पर वह थी वहीं रहने की सोच, कुछ निश्चित कर वह एक संध्या को उसके घर पहुँचा।

कामिनी उदास बैठी थी। वाल विखरे थे। कामिनी के निजी कमरे में पहुँचकर उसने देखा कि कामिनी ने फोटो जुड़वा कर उसमें काँच लगा, टाँग दिया है। वह चुपचाप बैठा सिगरेट फ़ूँक रहा था। वह ब्राई ब्रौर चुपचाप पास एक कुरसी पर बैट गई। कुछ देर में बोली, 'तुम बड़े खराब हो जी! जीजो को तुमने इसी तरह मार डाला है! जीजी का फोटो फाड़ डाला—'

वह ग्रागे नहीं योली। महीम ने उसकी छलकती ग्राँखें देखीं। सोचा, यही नारी तो वेश्या है। वेश्या यदि भावुक हो तो दूकानदारी कैसे चल सकती है।

कामिनी बाहर चली गई थी। । महीम चुपचाप बैटा रहा। फिर कुछ सोचा कर नौकर को बुला 'परफेक्सन' की एक बोतल मँगवाई। कामिनी ने सब सुना, रोकना चाहती थी, लेकिन रोका नहीं! महीम गुस्सा हो जावेगा। वह महीम को अभी पूरा समभी कहाँ थी। चुपचाप उसके समीप आई। बोली, 'ड्रिंक' करोगे क्या ?'

'हाँ, तबीयत कर रही है।' ' 'ऋौर खाऋोगे क्या ?' 'ऋच्छा, ऋामलेट बना देती हूँ!' 'नहीं, रहने दो। बाजार से मँगवा लिया है।' महीम ने टोका। 'फिर-फिर भगड़ा ; बात-बात में भगड़ा ! कुछ खात्रोंगे क्या ? श्रंडे फॉई कर लूँ?'

महीम ने सिर हिला दिया। कामिनी ने नौकरानी से श्रंगीठी पर कोयले सुलगवाए श्रौर 'फ्रॉइंग पैन' रखकर श्रपने काम पर जुट गई! महीम सोच रहा था—यह कैसी नारी है! जरा ठेम लगी रो उठती है। साथ ही फगड़ भी पड़ती है। इतना ही क्यों, एक समभदार स्त्री के समान सीख देना चाहती है। श्रौर है मात्र एक वेश्या! जो बचपन से पाल-पास कर, इसीलिए सँवारी गई है कि युवकों से हँसे-खेले। उन पर श्रपनी मोहनी डाल, चुम्बकीय श्राकर्षण में श्रपने तक समेट ले। उसके हृदय के सारे तत्वों को मूकता से छीन, श्रपनी जरा भी श्रद्धा उनको न सींप, उलफाए ही रहे। वह मंत्र-सुग्ध नारी—!

'परफेक्सन' त्रा गया था। नौकर ने मंज पर सोडा त्रीर बरफ कट कर वश्तरी पर रख दिया। कामिनी त्रापनी ज्लेटें ले त्राई थी।

महीम ने कहा, 'ऐसे ही रूखे-रूखे भाव में साथ बैठेगी क्यों ?'

'ग्रच्छा बोलो, क्या पहिन लूँ?'

'जो तुभे अच्छा लगे ?'

श्रीर वह उठी। श्रांगारदान के पास खड़ी हो, श्रापने बाल सँवारे। मुँह पर हल्की कीम मली—जंपर बदल रही थी कि हँसती बोली—'तुम श्राँखें मुँद लो—'

वह जरा मुसकराता कह बैठा 'त्राज वड़ी शरम लग रही है।' 'हॅं।' वह खिल-खिलाती साड़ी बदल, उसके पास बैठ गई।

महीम ने सोडा खोला श्रौर दोनों गिलासों में जरा जरा शराब उड़ेली फिर सोडा...

कामिनी ने जरा सी पी; महीम ने न्वूय पी डाली।

महीम जीवन को जरा भूल रहा था। जब हल्का नशा चढ़ा तो कामिनी से बोला, 'तुम तो ग्रहस्थी का सब काम जानती हो। मैं तुम से शादी करूँगा ?'

'नहीं, नहीं', कह कामिनी छिटक कर हट गई। फिर सँभल कर बोली, 'नहीं, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता।'

'कामिनी यह फ्रठ नहीं है । तुम डरती क्यों हो ?' 'नहीं, नहीं!' कह कामिनी सँमल कर ऋलग हट गई। 'कामिनी ? बात क्या है ? तू दिल में छिपाये, दवाये क्यों रहती है ? साफ साफ क्यों नहीं कहती हैं। ब्राखिर क्या चाहती हैं? 'नहीं, नहीं!' कह कामिनी ग्रौर दूर मरक गई। महीम कुछ न समभ सका-वह पाम जाकर बोला, 'कामिनी, बात क्या है ? 'ऋछ नहीं।' 'कहा न—?' 'कुछ नहीं है।' 'कामिनी!' कामिनी चुप थी। महीम ने पास जाकर धीमे स्वर में कहा, 'कामिनी ?' कामिनी फिर भी नहीं बोली, महीम ने उसे छुते कहा, 'कामिनी !' कामिनी कुछ नहीं योलना चाहती थी। वह कामिनी की ठोड़ी हिलाता बोला, 'कामिनी!' त्र्यव जरा कामिनी सँभली। त्र्यपने को उसके वद्मस्थल से लगा लिया। श्रपनी चुकी सामर्थ्य जमा कर, जरा श्रपने में श्राई । पूछा, 'एक बात कहोगे ? 'क्या ?' 'कहो कि कहँगा।' 'कहूँगा !' 'तमने जीजी का फोटो क्यों फाड डाला था ?' 'वैसे ही !'

'कुछ न कुछ बात तो होगी ही ?' कामिनी की पलकें भीगी थीं। उसने उसके ग्राँसू पोंछने कीं सामर्थ्य ग्रापने में नहीं पाई। वह कुछ सँभल कर बोली, 'गुस्से में कोई ऐसा करता है। ग्राच्छा, ग्राव धूमने चलोगे ?'

'नहीं, जी श्रच्छा नहीं है।'

'क्या ?' कामिनी ने महीम का हाथ देखा; खूब बुखार चढ़ स्त्राया था। 'चलो तुमको घर पहुंचा दूँ।'

कामिनी ने ताँगा मँगवाया त्रौर महीम के घर पहुंची। महीम को खूब बुखार चढ़ा था। कामिनी समक्त गई थी कि फोटो ही उसे घुला रहा है। वह फोटो-वाली नारी नहीं वन सकती है। कामिनी पंखा कल रही थी। महीम बुखार में बड़बड़ा रहा था। एकाएक स्वप्न में बड़बड़ाया, 'सुधा!'

'सुधा' पर कामिनी ऋटकी। यही नारी तो महीम की पहेली है! महीम एकाएक चौंक कर उठ बैठा। बोबा, 'में बड़बड़ा रहा था क्या ?' 'ऋब जी कैसा है ?' वात टालने को वह माथा दबाती बोला।

'तुम बहका क्यों रही हो; तुम ऋठ क्यों योलना चाहती हो ? मैं सब कुछ समभता हूँ।'

कामिनी त्रपने को सँभाल नहीं सकी। कह बैठी, 'हां, सुधा का नाम लिया था।' त्रीर माथा दवाती रही।

महीम कुछ देर चुप लेटा रहा, फिर उटा ख्रौर बोला, 'कामिनी ! सुधा ख्रभी ख्रभी स्वप्न में ठठोली करती मुसकरा रही थी। मुक्ते धोका देकर चली गई। जरा कुछ सोचा तक नहीं। ख्रब तू मेरी है न कामिनी ?'

कामिनी का हाथ उसने पकड़ा । कामिनी संज्ञाहीन हो रही थीं, कहा, 'बोल, मैं तुम्हारी हूँ।'

हारी कामिनी ने कहा, 'में तुम्हारी हूँ।' 'वह बोला, फिर कह—'में तुम्हारी हूँ।' कामिनी मन्त्र मुग्ध सी-बोली, 'में तुम्हारी हूँ।'

महीम ने कामिनी को घूर कर देखा—कितनो सुन्दर थी। सोने का रंग, माथे पर थी लाल बंदी—कितनी सुन्दर, सजीव प्रतिमा! कामिनी में वह सब कुछ ग गया। कामिनी से वह दृढ़ प्रतिज्ञा करा लेना चाहता था कि वह कभी उसे नहीं छोड़ेगी। इस दृढ़ निश्चय की सोच, उसने कामिनी का हाथ जोर से पकड़ और कहा, 'कामिनी अव तू मेरी ही है।'

कामिनी के हाथ की एक चूड़ी इस सनक में टूट कर चुभ गई। वह चीख उठी। महीन ने देखा लाल-लाल खून? सारा नशा उतर गया। उसने कामिनी को छोड़ दिया।

कामिनी थकी-सी पास के कुरसी पर बैट गई। हाथ घोकर उसने एक रेशमी रुमाल बाँघ लिया था।

महीम बुखार में बड़बड़ा रहा था। ग्रौर ग्रब कामिनी ग्रांतरिक पीड़ा की त्रानुभूति में रमी उसे पंखा फल रही थी।

— महीम की वही-वही कामिनी पहाड़ चली गई थी। महीम उसे रोक सकता था, फिर भी रोका नहीं। एक माह पहिले कामिनी ने पृछा था, 'यहाँ बड़ी गरमी पड़ने लगी है। हम नैनीताल जाने की सोच रहे हैं।' श्रीर इसने हाँ भर दी थी। बस, कामिनी पहाड़ चली गई थी।

ताँगा मकान पर पहुंच गया था। महीम चुपचाप कमरे में जाकर सोफा पर गद्द से लेट गया। सोच रहा था, 'यह कामिनी क्या थी? एक नारी, वेश्या!' कामिनी को वह पूरा समक्त लेने तुला हुन्ना था। न्नानत में मन ही-मन बोला, मेरी कामिनी, वह पगली है!'

<del>-: • :-</del>

## चीन के आँचल में

''त्र्याप बच गए। हमें बड़ी खुशी हुई।'' शोया घोड़े को पास ला, चीनी भाषा में बोली।

"श्राप लोगों की वजह से ।" जनरल ने जवाब दिया।

"चोट ज्यादह लगी है ?"

"नहीं।"

''पीडा होगी ?''

"अब नहीं है। भला आप लोगों का अहसान क्या भूल सक्ँगा।"

जापानी जनरल सोजों ने अपने को रेगिस्तान में उन अजनबी लोगों के 'काफले' के बीच पाया। यह लड़की कितनी हमदर्द है। अभी-अभी इसने

संब घावों को घोकर, पट्टी बाँघी थी। वह पहचान कर कितने नजदीक सहज ही में ब्राई! पहचान, जैसे वह इस गुण की ब्रावहेलना नहीं कर सकी। वह विलकुल जापानीं गुड़िया-सी लगती थी। नीले फीते से बँघे, काले-काले कटे सुन्दर बाल, बड़ी-बड़ी बादाम सी ब्रांखें ब्रौर लापरवाही से बच्चों की तरह कपड़े पहिने थी। सुन्दर खाकी ब्रिचेज, जापानी ब्राफ्सरों के लम्बे बूट। एक चमड़े के केस में 'रिवालबर' लटक रहा था। वह चीन के भीतर किसी पर्वतीय देश की लगती थी।

खेमें उखड़ चुके थे। शार-गुल, बन्द हो गया। सब समान खचरों पर लद चुका था! चालीस-पचास ब्रादमी, कुछ गधे, कुछ घोड़े ब्रीर बाकी ऊँट पर सवार थं! सब के चेहरों से निष्टुरता टपक रही थी। इन लोगों का काम लूट-मार करना था! शायद हमला कर, जो कुछ हाथ लगे उसी में संतुष्ट होने के ब्रालावा मनुष्य को कीमत का ज्ञान इनको नहीं होगा।

शोया इनके बीच दया की एक पुतली थी। सरदार की बिहन होने से उसका मान था। उसकी आज्ञा का उलंघन न होता। वह उनकी कृरता के बीच सारी माया, ममता सिमेट; परदेशी को परसने दिल में जगह दे देने में कंजूम नहीं थी। वह अपने नारी-आँचल के आश्रय में दुखी की देख-भाल तत्पर हो करती। कोई उसे जान न पाता। वह उसे अनजान न मानती। उसके व्यवहार में अपने को खो, वहीं रह जाती। ऐसी थी शोया, जिसको पास पाकर जनरल अब अपने को एकाएक विराना नहीं मान लेना चाहता था। वह कोशिश कर रहा था कि कमजोरी की वजह से कहीं बेहोश न हो जावे। बार-वार आँखों के आगे काला परदा पड़ता। वह चुपचाप सावधानी से आँखों मूँद लेता। घाद में पीड़ा थी। पाँच पर गहरे घाव थे। हाथ नहीं उठते थे। चेहरा बिलकुल फीका लग रहा था। शोया ने सब जान लिया। वह समक्त गई एक आरे लटकती बोतल उठाई और सौंप दी। जनरल ने कुछ 'आसव' पी लिया। जरा जीवन आया। शोया ने एक सजीवता बिखेर सीमा बाँध दी। वह इस सीमा को नहीं बाँध सकता था। जनरल की पीड़ा मिट गई। शोया

त्रोर पास त्राकर बोली — "थक तो नहीं गए।"

"नहीं, उस खेल को जिन्दगी का ऋाखिरी खेल समका था। लेकिन "?"

"खेल।" शोया ने त्रारचर्य में वात काटी। ब्राँखें उठा कर देख, फिर नीच भुका लीं।

"खेल ही तो वह लगता है! मौत ऋाई, निशाना चूक जाने पर भाग गई। ऋच्छा, खैर तुमको किस नाम से पुकारू ?"

''शो...या।'' वह धीमे स्वर में बोली।

"क्या कहा शोया ? मैं वह कह सकता हूँ ?"

शोया से सिर हिलाया।

"शोया...!" जनरल फिर बोला।

शोया ने जनरल की ख्रोर कुत्हल से देखा।

"तुम इस गिरोह की देवी हो।"

कुछ घएटे में ही ऋथाह दुःख के वाद, सहारा पाकर वह भावुकता में वह गया।

त्रीर शोया बात ठीक न पकड़ कर हँम दी। वह उसे गिरोह के त्रपने गिने चुने साथियों से बाहर पाती। जो कहीं उनसे मेल नहीं खाता था। उनसे त्रालग सा लगता। किर इसके नजदीक एक त्रज्ञात गुदगुदी क्यों उटती थी?

"शोया —!" जनरल ने रुक कर धीमे स्वर में पुकारा। शोया नजदीक ग्राई। जनरल चुप रहा; कुछ कहना चाहकर भी न कह सका। ग्रागे कोई बात नहीं हुई। सब चुपचाप ग्रागे बढ़ रहे थे।

सिर्फ 'तीन दिन' जनरल के दिल में बात उठी श्रौर खो गई। वह तीन दिन गहरा घाव बना चुके थे। श्रव घाव मुलायम पड़ गया था। दीखता नहीं था। लड़ाई की याद श्राती थी। धुँ घली-धुँ घली वातें, चलचित्र के समान श्रागे श्रा, श्रोक्तल हो जातीं। श्राहें कराहना, विपाद का कहण गीत, वेदना पूर्ण गुझन--वह सब श्रव तक साथ था। जीवन की धुं घली रेखा फिर चमक

उठती। वह जीवित था। वह मौत को घोखा न दे, खुद घोखा बन कर, श्रव इस नारी की छाया का सहारा पा चल रहा था। ऋपने से खुद ऋविश्वास होता। त्रान्यथा यही नारी तो कहती है-चल। कहीं उसकी जरूरत है क्या ? वह तो बिलकुल कोरा था। सब कुछ जीवन में इकटा की बातों का भुलाकर, चीन की वह दुकड़ी के ग्रागे खड़ा था। वह उसे मौत का हुक्म सुना चुक थे। फिर अपने विश्वास को ठीक मान वे चले क्यों गए ? उनके जीवन के प्रति घरणा के ऋलावा ऋौर कछ उन लोगों के पास नहीं था। ऋमहाय, तनी राइफलों के त्रागे उसने न सोचा था, त्रागे वह फिर 'गुन-गुन' करेगा । त्र्यव यह मौका भूल सा लगता। जिसकी याद प्यारी-प्यारी थी। मौत बास्तव न थी। नहीं उसे साथ ले लेती। इस तरह उपेद्धा कर न चल देती। इसी मौत पर वह सब कुछ सोच चुका था। कहीं कुछ डर वाकी न था । श्रव श्रवने प्रति सारे खोए विचार एकाएक वह बटोर-बटोर नहीं पाता था। वे सब विचार चुक गए थ। एक त्र्यन्तिम काला धब्बा मात्र बाकी बचा था। सोचा था कि वह धब्बा उसे ढक लेगा। वहीं वह सो जावंगा, गोली के साथ जीवन में वँधा रहेगा। किन्तु वह धब्बा एक सुफेद चिट्टी लकीर बनाकर ऋोकल हो गया। उसे पसरने जगह मिल गई थी। श्रव फिर से सब सोच लेने का काफी खाली वक्त पास पड़ा था !

्सिलिसिलेवार घटनाएँ ब्राई थीं। उनके भीतर वह था। वहीं वह रह गया। ब्रुटकारा नहीं मिला। उस बन्धन का तत्व उसने वह पा लिया। परिस्थितियों ने उलक्कन ब्रागे रख दी। वहीं एक ठिकाना पा, वह खुद तर्क करता, राय देता हुब्रा सोचता ब्रीर ब्रुन्त में चुप रह जाता था। सन्देह ने उसे खूब ढ़क लिया था।

पिछली सन्ध्या को वह कैंदी था। चीन की उस दुकड़ी के नायक ने फैसला सुनाया—ग्रुगली सुबह सब गोली से उड़ा दिये जावें। कोपड़ी में बिलकुल ग्रुँ धियारा था। बीच-बीच में कहीं-कहीं सूरास्थ थे। वहीं से बाहर बारीक नजर पड़ती थी, ग्रुन्दर जरा रोशनी ग्राती। काले-काले ग्रुन्धकार में उस जरा रोशनी का एक सहारा था। एक बड़े सूराख से बाहर उसने देखा; चारों ग्रोर फैला

रेगिन्तान, सिर्फ कोपड़ी से जरा हटे कुछ डरे पड़े थे। दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर पड़ती थी। कहीं आँखें टिकनी न थी; रेत की कगां की उस बड़ी ढेरी में आँखें विछ जाती। ख्याल कुछ आता कि उसकी आँखों की ओट में ही कही और पड़ाव भी तो दुबके होंगे। कौन जाने वहाँ क्या हो रहा हो। वह यह नहीं जान मकता है। वह तो अब माध्य मा जीवित था। जिसका जीवन कोई महत्व नहीं रखता है। जिसकी मौत पर कल एक मखोल सिपाही उड़ावेंगे। कौन जाने वे उसके शव को कुचल, मानवता की गहरी पहेली को कुछ मुलका दें। जहाँ युद्ध के लिए दिमाग आपस में विद्रोह पैदा करते हैं; अपने को सभ्य कहला निरे असभ्य वर्ताव को सब ही मान लेने को तैयार हैं। जहाँ किमी का आदर नहीं। एक दूसरे के प्रति बनाई घृणा में मुँह विचका चुपचाप चले जाते हैं; एक दूसरे का हाल पृछ लेने की किसी को फुर्मत नहीं है।

सन्तरी बाहर घूम रहा था, उसे इस केदी की रहा करनी थी। उसकी लापरवाही पर रहा जरूरी थी। यह सब सिर्फ तमाशा लगता है। त्राज दूसरे के जीवन का मोल जान, हिफाजत कर, कल उसी को टुकरा देना; यह बात उसे नई लगती थी, म्वार्थ कहीं छूता नहीं मिलता था। फिर वह सन्तरी बार-बार ख्राँखों के त्रागे त्राता। चुपचाप कुछ कदम त्रागे वदा 'मिलिटरी' के बनाये कायदे से फिर लौट जाता। सामने कुछ दूरी पर चीन का एक बूढ़ा ऊँट के बालों से त्रापना थेला सी रहा था। क्राजीब गँवारी हँसी हँसता था। त्रापने त्राप हँस जाना यह था। वह पागल-सा लगता था। वह क्यों हँसता था। त्रापने त्राप हँस जाना यह त्रादत सब को नहीं पड़ती। त्रीर वह बूढ़ा क्राँखें बोरे पर टिकाये उसे पास ला फिर सुई त्रीर तागे में रह जाता। एक बड़ा छुएडैस कुत्ता पास त्रा भू-भू-भू करता, फिर भाग जाता था। कुत्ता इस सिलाई की क्रिया से पर देखता उस बूढ़े पर, उसके पुचकारने पर 'भू-भू-भू' कर उसे डराता हुत्रा दूर हट जाता।

धूल से भरी फर्श, उसमें पाँव डूबते लगते। वह चुपचाप इधर-उधर टहलता रहा ! नींद श्राने लगी। चाहता था कि सो जावे, कहाँ श्रीर केंसे सो जाय यह समस्य हल न होती। फर्श पर बदबू चल रही थी, यह एक मजबूरी थी।

वहीं उसे रहना था। श्रापनी इस शुद्धता से स्पर्धा होती थी। श्राव मैल में जगह पाने में हिचक क्यों थी। सन्तरी के पाँवों की श्रावाज उस सुनसान में साफ-साफ सुनाई पड़ती थी। बीच में कभी-कभी कुत्तों का स्वर, रुदन, प्रतिध्वनि में फेल जाता था। ठएड पड़ने लगी। वह जानता था कि रात्रि इसी प्रकार इघर-उघर चल-फिर कर काटनी पड़ेगी। श्राज ही उसे क्या नंगी धरती पर सोना वदा था। कल तो फिर यह एक सनातन बात दुहराई जावेगी। वह श्राज उस धूल से भरी धरती से क्यों डर रहा है। इल्के पाँव किसी जन्तु से छू गये। उसके खड़े बाल पाँव से लगे। वह इट गया। वह चूँ-चूँ-चूँ करता हुश्रा भाग गया। उसे बड़ी हँसी श्राई, वह श्रान्थकार में खिलखिलाया! ठएड बढ़ती गई, कँपकँपी लगने लगी। एक कोने में चुपचाप दुवक कर वह बैट गया। उसे धीरे-धीरे नींद ने घेर लिया था।

नींद टूटी, दूर कहीं गोलियों की घाँय-घाँय मुनाई पड़ी। उसने बाहर देखा, विलकुल सन्नाटा था। लगा वह भी ऐसी ही कुछ गोलियों के वीच मुबह को खो जावेगा। जमीन पर खड़ा रहेगा, चीटियाँ इस शरीर पर लगी खेलेंगी। फिर बाहर सन्नाटा, चीरती गोलियों की ऋावाज! दूर कहीं हल्की चमकीली रेखा उठती ऋौर ऋस्त हो जाती। वह चुपचाप रहा, गोलियों की ऋावाज थम गई थी। फिर : : ।

किसी ने ठोकर लगाई। नींद उचट गई, चीनी सिपाही खड़ा था। बह उसे ले गया। उसने देखा, पाँच कैदी—एक, दो, तीन, चार ....

वीस सिपाही, एक, दो, तीन ....

वीस गज का फासला ' ' ' '

धाँय-धाँय-धाँय 'पहली फायर।

धाँय-धाँय-धाँय दसरी फायर।

धाँय-धाँय-धाँय ' 'तीसरी फायर।

स्रव उनका स्रफसर स्रागे बढ़ा, एक-एक' कैदी को उसने जूते से दुकराया। एक हिलता-डुलता लगा। उसने पिस्टल निकाली, माथे पर निशाना साध कर गोली दाग दी। पाँच ऋौर कैदी ......

फिर\*\*\*\*\*

फिर \*\*\*\*\*

**ै** घाँय—घाँय—घाँय·····

ยา้น \*\*\*\*\*\*

धाँय .....

श्रव जनरल"

मामने छै मिपाही तैयार खड़े।

फासला-वीम गज।

'फायर ?'

धाँय, धाँय, धाँय""।

बहुत गरम । उसने आँखें खोलीं । अपने को एक काफले से घिरा पाया । जनरल अब थक गया था । वह धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे । उनके साथी काफी आगे बढ़ गये थे । कुछ सुस्ताकर जनरल ने घोड़ा आगे बढ़ाया । बोला, ''आप लोगों ने मुक्ते कैसे पाया ?''

"व इमें देखकर भाग गय ।"

''ग्रौर मेरे साथी ?''

······'' एक चुप्पी।

"मब मर गये ?"

कोई जवाब नहीं।

''केप्टिन भी ?''

शोया ने त्राँखें उठा कुछ समभ लेना चाहा, वह नहीं बोली ।

"कल तक हम साथ-साथ थे। पिछले महीने उसकी शादी हुई थी। लड़ाई श्ररू होने पर""।"

जनरल रुक पड़ा । उसने शोया की ख्रोर देखकर पूछा, "बातल !"

शोया ने बोतल दे दी। जनरल ने कुछ घूँट 'त्रासव' पी लिया, फिर बोला, "उसकी बीबी हमें दूर तक पृहुंचाने त्राई थी। उसकी छोटी वहिन ''''। '' वह चुप हो गया। कुछ याद त्राई, पृछा, "त्राप लोग मुभे क्यो ले त्राये ?''

यह सवाल कर वह ऋपने उस वायदे को याद करने लगा, जो उन दोस्तों ने किया था, साथ जियेंगे ऋौर मरेंगे। लेकिन वात ठीक साबित नहीं हुई। एकाएक दिल में विद्रोह उठा। ऋपने घोड़े का मुँह फेरते उससे कहा, ''मैं लौट कर उसके पास हो ऋगऊँ। उसे देखे विना मन नहीं मानता।''

शोया त्रागे वढ़कर बोली, "तुम बहुत थक गये हो। वहाँ ऋब क्या मिलेगा। जानवरों से बची हिंडूयाँ """!"

जनरल रुक पड़ा। यह नारी भगड़ कर केण्टिन के आगे क्यां खड़ी हों रही है। वह केण्टिन की उन हिंडुयों का क्या करेगा। उन हिंडुयों को जापान से दूर क्या इस रेत में रलना वदा था। वहीं वे पड़ी हैं। जिन पर कभी मांस था। मांस में जीवन भी था। उसी मांस को कपड़े से दकना लाजिम लगता। व्यक्ति ऊपर था, एक देश। जिस देश की जरूरतों के लिये उन हिंडुयों को वहीं पड़ा रहना पड़ा। जो अब अहसान न थीं। न उनकी व्यवहार में कोई जरूरत थी। यह आपस की लड़ाई, इतनी देर सी हिंडुयों के बीच आज दुनिया की सम्यता को चलना है। जहाँ एक दूसरे को घोका देकर इसी तरह दूर-दूर कोनों में हिंडुयां पड़ी रहेंगी। उन हिंडुयों के अस्तित्व में कहीं सम्यता भूल' जाना न चाहे। पीछे दूर तक उसने देखा—कुछ नहीं—भारी रेत का मैदान। लगा वे पड़ी लाशें कुछ उटतीं-उटतीं दूर सी हटीं। भ्रम में वह बोला, "तुमने देखा शोया।"

, "क्या ?" शोया नजदीक ऋाई । "वह देखों" उसने उँगली उठाई । शोया उससे टिकी, सिर मिलाए बोली, "कुछ नहीं।" "वह केण्टिन की लाश !"

शोया ने जनरल का हाथ अपने में ले कहा, "नामुमिकन के फेर में पड़ना उचित नहीं, अपने अधीन बात न थी।"

उसके स्पर्श से एक गुदगुदी जनरल के दिल में हुई। शोया उसके दिल में पहुंच चुकी थी!

''त्र्याज में डेरे पर पहुंच कर तुमको 'त्र्यकीम' बना कर खिलाऊँगी।'' ''त्र्यकीम ' '''' जनरल चौंका।

"हों।"

"तुम क्या करती हो ?"

"ग्रकीम का व्यापार । कानृन को हम नहीं मानते ।"

''कानून को ' ' ' ।''

एकाएक दूर उन्होंने देखा कि कुछ सवार आ रहे थे। शोया वोली, "यहाँ सव एक दूसरे के दुश्मन हैं। हर वक्त खतरा रहता है। भागी—भागी?"

दोनों ने ऋपना-ऋपना घोड़ा वढ़ाया । तेजी से घोड़े दौड़ रहे थे।

दूर गड़गड़ाहट सुनाई दी। हवाई जहाज दीख पड़े। गड़गड़ाहट ऋौर नजदीक ऋाती लगी। फिर वही ऋावाज। हवाई जहाज चक्कर लगा रहे थे।

''तुम ऋागे बढ़ो।'' शोया बोली, ''मैं इनको इधर-उधर वहका दूँगी। तुम ऋागे भागो।''

शोया जानती थी कि ग्राब छुटकार नहीं है। वह खुद खतरे में पड़ सकती थी।

"शोया!" जनरल बोला

शोया मारी परिस्थितियों से परिचित थी। भागना बेकारा लगा। वह चपचाप जनरल के नजदीक लग कर खड़ी हो गई।

सामने एक बम गिरा । रेत ऊपर उठी । चारों ऋोर रेत फैल गई ।

फिर एक जहाज उनके ऊपर मँडराया । काफिले के सरदार ने पाम आ घतरा कर कहा, "भागो, वक्त ब्रहीं है।"

शोया निश्चित खड़ी थी।

सरदार ने फिर कहा, "पगली न बन।" खुद त्र्यागे सरपट घोड़ा दौड़ाया। शोया स्थिर थी। उसने त्र्यपनी 'पिस्टल' उटाई त्र्यौर जहाज की टंकी पर निशाना साधा। जनरल ने कहा, "यह क्या शोया ?"

शोया बोली, ''छोड़ दो, चुप रहो । हमारे साथ इनको लड़ाई लड़ने का क्या हक है । क्यों ये हमारी स्वतन्त्रता कुचलना चाहते हैं ?''

उसे शोया समभ्तदार श्रीर जानकार लगी। जहाज एक श्रोर हटा, फिर कुछ बम बरसाये। चारों श्रोर रेत का गुवार। शोया श्रीर जनरल उस रेत में छुप गये।

"शोया।" जनरल ने पुकारा।

देखा, सामने जहाज खड़ा था। दो अफसर उस पर में उतरे। शोया ने अपनी 'पिस्टल' उनकी स्त्रोर की।

जनरल चौंककर बोला, "शोया !"

धाँय—धाँय—धाँय गोली चली उनमें से एक गिर पड़ा। शोया ने देखा, 'पिस्टल' खाली थी! उसने गले में ताबीज निकाल खोला, एक गोली निकाल, मुँह में डालने को थो कि जनरल ने टोका, ''शोया, खुदकशी!''

शोया ने गोली फेंक दी।

इसी वीच दूसरा त्राक्तसर नजदीक त्राकर वोला, ''त्राधीनता!'' शोया ने त्रापनी खाली पिस्टल देते घरते कहा, ''खाली है।''

''त्रागं वढो।'' त्रफसर बोला।

दोनों चुपचाप स्त्रागे बढ़े । जहाज में चढ़ते हुए एक बार शोया ने रेगिस्तान के चारों स्रोर देखा । एक सूनी दृष्टि उस पर डाली ।

दो घरटे बाद वे जापानी सेना में पहुंच गये। साँक होने को थी। जनरल का सारा बदन दुःख रहा था। वह उठ नहीं सका। वह उतारा गया। शोया साथ थी, शोया को दो सिपाही ले गये। जनरल ग्रागे बढ़ने को था कि कमांडिंग श्रफ्सर ने रोक लिया।

कमांडिंग अपसर ने अपने मोटे हार्न के चश्मे को अलग हटाते कहा, ''बैठ जाओ।''

जनरल बैठ गया।

"तुम दुश्मनों के हाथ पड़ गये थ ?"

''हों''

"कितने ग्रादमी?"

''चालीम''

''त्र्यौर सब ?''

'मर गये। मुक्ते शोया ने बचाया। में उम्मीद करता हूँ कि उसके प्रति ठीक वर्ताव होगा।''

''तुमको अभी यहां रहना होगा। कुछ दिन 'मेडिकल वार्ड' में रहना जरूरी है।''

"एक वात<sup>…</sup>"

"क्या<sup>…</sup>"

''शोया '''?''

"तुम अब जा सकते हो।"

-पन्द्रह रोज बाद ।

शोया के ऊपर कमांडिङ्ग हिसांग, जनरल ग्रौर एक ग्राप्तसर के 'ट्रिव्यूनल' ने कुछ चार्ज लगाये।

पहला--जापान के प्रति उसकी वृगा।

दूसरा-जापानी वायुयान के ऋफसर की इत्या।

नीसरा—भागने की कोशिश करते हुए दो चौकीदारों की छुरी से हत्या।

एक मत से सब ने मौत की सजा दी!

जिस टोली ने उसे गोली से उड़ाया, उमका नायक जनरल था ।

शांया की लाश भी रेत के मैदान में पड़ी रही।

श्रौर उसी रात जनरल कहीं चला गया । श्राज तक वह लौटा नहीं है !

## सपने की दुनिया

वह ग्राचरज की वात ही थी; पर रमेश ने उसको मिटा डाला, कारण कि भ्रम की कोई गुआवश वहाँ न थी। सामने मेज पर चिट्टे गुलाबी रंग के कुछ चीर पड़े थं। कुछ अमावधानी अगेर उलभान की वजह वह ठीक-ठीक रंग नहीं पाये थे। यह तो अक्सर जल्दी में रोज ही हो जाता है। कहीं कपड़े पर यदि ठीक रंग नहीं बैठा तो वह जगह कोरी ही रह जाती है। पर इसमें शक नहीं है कि हर पहलू से मोहन का 'फारमूला' सही है। कहीं कोई अड़चन इस आविष्कार में वाकी नहीं रह गई थी। सामने जो 'टेस्ट-ट्यूव रख़े थे, उनमें वही गुलाबी रंग का घोल था। उसके भीतर वार-वार लगता कि मोहन मुस्क-राता हुआ कहना चाहता है, ''मैंने तुभसे सही बात कही थी। तू तो बेकार उसे भूट गिन रहा था।''

भूट \*\*\*\* ?

यह मोहन जिन्दा है, क्या यह फूट नहीं। एक श्ररसे से वह बीमार है। पहले डवल-निमोनिया हुश्रा। कुछ तन्दुरुस्ती सुधर रही थी कि लापरवाही से फिर रोगी हो गया। जो रोग पहले साध्य था, श्राज श्रव उसी को डाक्टर श्रमाध्य सावित करते जा रहे हैं। बात-वात में सन्देह होता है, जैसे कि उनको रोगी से कुछ उत्साह नहीं, न सरोकार रखने वाला तकाजा ही है। जब रमेश छेद-छेद कर सची वात पूछने की कोशिश करता है, तभी सरकारी श्रस्पताल का वह बड़ा डाक्टर कु कला कर कहता है, "मिस्टर, यह श्रस्पताल कोई यतीमखान नहीं है, न हमारे हाथ में ऐसी दवा है कि सुरदे को प्राण दे सकें। श्राप श्रपने साथी का कहीं श्रीर जहां चाहें दाखिल करालें—हमें इसमें जरा भी एतराज नहीं होगा।"

डाक्टर के चले जाने के बाद रमेश चुपके-चुपके भीतर वार्ड में पहुंच, मोहन के सिरहाने खड़ा हो उसके सुस्त ग्रीर सुरक्षाए चेहरे को पढ़ लेना चाहता है। तभी नर्स ग्राकर 'टेंपरेचर' लेती है। उसे कहीं भय नहीं रहता। छोटे बच्चे की तरह रमेश उस युवती के चेहरे की ग्रोर ताका करता है। उसकी उस सफेद पोशाक के भीतर उसने कोमल नारी-हृदय को पढ़ लेने की चेष्टा कभी नहीं की। फिर उस डाक्टर के विपरीत वह उसे धीरज देती ग्रीर समकाती है कि ऐसी कोई खास चिंता की बात नहीं। वह उसे बहुत हट मिलती है। कभी-कभी तो उस कठोर नारी के सममुख रमेश का पुरुप-हृदय पिघल जाता

है। रमेश गट्गट् हो न जाने क्या पृछ डालता है, तो वह मुस्करा कर जवाब देती है, ''त्र्याप तो हैं बावले। वह ब्राच्छे हो जायेंगे। यह मेरा ब्रापना विश्वास है।''

लेकिन मोहन का जीवित रहना जितना कठिन है, उसका मर जाना उतना ही सरल होगा: यह किसी तरह रमेश स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह देखता है - ग्राँखें खोल-खोल कर देखता है। उस बड़े ग्रस्पताल में प्रयोग होते हैं। एक स्रोर नियति का विद्रोह है, दूसरी तरफ मनुष्य का स्राग्रह! इधर मरीज भरती होते हैं, उधर वहीं विद्यार्थियों को शिद्धा दी जाती। वह श्रस्पताल प्रान्तीय सरकार का है। वहाँ से हर साल नामी-नामी डाक्टर पास होकर नगरो-नगरों में इस पेशे को निभाने के लिए चले जाते हैं! वहाँ मुरदों की भी कीमत होती है। उन पर विद्यार्थी ऋपना सबक दोहराया करते हैं। वह कहीं-कहीं भारी भगड़ा पाता है। यह नसों की जाति क्या सारे मरीजों का दुःख पोंछ लेने की सामर्थ्य रखती हैं, जैसे कि वह दुःख घाव पर पड़ा मवाद ही हो, जो हाईडोजन-पाइराक्साइड, बोरिक ऋादि के पानी से ऋासानी से धुल जाता है। यह विद्यार्थियों का समाज ऋोर उनके रहन-सहन को देखकर दंग रह जाता है। वे सिर से पैर तक सुन्दर कपड़ों से ढके रहते हैं। हर एक ऋपना रोब जाहिर करता है। उनकी सूटं, टाइयों तथा श्रीर चीजों पर उसकी श्रांखें श्रक्सर श्राटक जाती है। उनके ब्राडम्बर के लिये कितनी ही स्वाभाविक घृणा उसके मन में हो: पर वह उनकी सहायता से इनकार नहीं कर सकता। इसी लिये यदि वह कभी उनकी हँसी की खिलखिलाहर गैलरियों में मनता है, तो रोगी के पास से उठकर उनकी भर्त्सना करने नहीं जाता। वह बाहर भाँक कर देखना तक नहीं चाहता कि वे क्यों हँस रहे हैं।

पिछली रात्रि मोहन ने पुकारा था, "रमेश ?"

"क्या चाहिए मोहन ?"

"····"कुछ नहीं ?"

"तब बात क्या थी ?"

"तुमे यहाँ ऋच्छा नहीं लग रहा होगा।"

"नहीं, ऐसी बात नहीं है।"
"ग्रौर स्रव तुभे डर नहीं लगता ?"
"मुभे ?"
"तू तो पहले बहुत डरा करता था।"
"त्राज ग्रपने जीवन का मूल्य विसार चुका हूँ।"
"सूठ है यह बात।"

"जाने दे, वह 'फारमूला' ऋाखिर मैंने निकाल लिया है। मेरा ख्याल है के गलत नहीं निकलेगा।"

''कौन सा ?''

"श्चरे वही गुलाबी-रंग का । हमारे श्चागे कितना विचित्र प्रश्न है ? इन रंगों तक के लिये हम श्चौर देशों का मुँह ताका करते हैं । लाखों की विदेशी चूड़ियों व श्चौर ऐसी चीजों की खपत हमारे यहाँ है, जिनको हम यहाँ बना पकते हैं । यह तो सब जानते हैं कि देवदार के कच्चे फलों से काफी प्रति-क्षेकड़ा श्चच्छी-ब्ल्यू रोशनाई निकल सकती है: किन्तु उद्योग कौन करे।"

"चुप रह मोहन । ऋधिक बातें करने की तुभे मनाही है। ऋरे, तेरी तो साँस फूलने लगी! फिर उस 'फारमूला' को देख लूँगा। इस वक्त तू तो जम।"

लेकिन मोहन कब माना था। रमेश ने देखा कि उसका चेहरा लाल पड़ हा है। बुखार ग्रभी तेज था। इस तरह कब-कब ग्रनर्गल मोहन नहीं बका करता था। बुखार जब बहुत चढ़ जाता है, वह बेहोश हो जाता है। ग्रब यह गत दिनचर्या में शामिल हो गई है।

—तो मोहन उठ बैठा ऋौर सिरहाने के नीचे से कागज का दुकड़ा उठा कर तेजी से बोला, "में मरूँगा नहीं रमेशा। जिस ऋादमी को जीवन में ठोकरें बांने के बाद उम्मेद बनी रहती है, वह साधारण धक्कां से कभी चूर नहीं होता है। ऋब यह मेरी सफलना की शुरू ऋात है। तेरी घबराह्य व्यर्थ साबित होगीं त् बाधा न दे । कठिनाई को जीवन-प्रतीक मान कर चलने में हमेशा सह्लियत ही होती है।"

मोहन का हाथ काँप रहा था। तेज ज्वर के सारं लच्चण उसके शरीर पर मौजूद थे — धँसी गड्ड के में बैठी ऋाँखें, पीली चमड़ी पड़ा चहरा ऋौर कंकाल तक सीमित शरीर। यह सब होनहार था। ऋन्यथा बीमारी जीवन के कटु ऋनुभवों से कदापि बुरी नहीं। रमेश ने उस कागज के टुकड़े को लेकर, मोहन को उबार लिया। ऋब वह उत्ते जित मोहन थक कर ऋाँखें मूँ दे लेट गया था। तो यह जीवन है ?

श्रपने परिवार से बाहर समाज मिलता है. श्रोर — श्रोर श्रागे एक बड़ी फेली हुई दुनिया है। व्यक्ति मकान से बाहर गली पार करता है। गली से बाहर चौड़ी सड़कें हैं। वह जब आगे वट जाता हैं, तो कभी-कभी गली के श्रासपास अथवा सड़क के किनारे की कई बानें स्मृति में उभर आती हैं। उनमें अनुभूति और पीड़ा तो होती ही है: पर कभी-कभी जीवन के भीतर वे पुराने घटनायें श्रड़चन बन जाने पर तुल जाती हैं। श्रीर यह श्रादमी है मजबूर — वह ऐसी बातो से कितना ही हट कर रहना चाहे: पर उन में वह श्रपने को लिपटा ही पाता है।

जय एक दिन रमेश और मोहन ने कभी गाँव से बाहर शहरी स्कुल में प्रवंश किया था गाँव और शहर की तुलना करते-करते वे थक गये थे। वह एक-दृसरे वहुत निकट थे। ग्राप ही समफौता हुन्ना। तब एक दिन चुपके से विश्वविद्यालत की भारी परीज्ञाओं से बरी हो गये। उस एम० एस-सी० की बड़ी डिगरी को लेकर, उनको कोई खास लाभ नहीं हुन्ना। देश गरीव था। विज्ञान की ग्रोर सब की ग्रपनी उदासीनता थी। साधारण प्रयोगों से सोना-चाँदी जिस तरह वन जाता था, वह केवल इम्तहान पास करने का जरिया था, उसके बाद उसका कुछ मूल्य नहीं रह गया ग्रौर पैसे पर टिकी दुनिया के ग्रागे उनको ग्रपनी 'डिगरी' के बोक्से के साथ बार-बार भुक जाना पड़ता था। उनका ग्रपने में जो ग्रात्म-सम्मान था, उसका खजाना निपटता चला जा रहा था। सुन्कर ग्रज्ञारों में कागज पर छपी वह 'डिगरी' रोटी की समस्या हल नहीं

कर सकी थी। तब ऋपनी ऋज्ञानता परं उनको बड़ी हँसी ऋाई! साधारण मजदूर में ऊंपर ऋपने को गिन लेनेवाला घमंड काफ़्र हुः ऋोर दुनिया की तह खोल उसे देखने वाले ज्ञान को पाकर वे एक गुजारे लायक नौकरी करने लग गए।

बह एक रंग बनाने का कारखाना था। टानों फुरमत पाकर रंगों का ब्रान्वपण करते थं। सोचते कि विदेशी प्रतियोगिता ने सब कुछ दक लिया है। देश गरीब है। उसके पास जो थोड़ा पैसा है, वह बाहर अन्य देश वाले मनमोंहक चीजों के लुभाव में खींच लेते हैं। इस मौजूदा हालत में व्वक्ति लाचार खड़ा का खड़ा रह जाता है— उसकी वह विवशता मौत से बुरी नहीं। तब वे किसी तरह रोजाना जीवन में चलने लगे। नौकरी का आश्रय पाकर जीवन में कुछ स्थिरता आने लगी। सावधानी से सब व्यवहार वरतना दोनों ने मीख लिया था। तेकिन यह मोहन तो बीमार पड़ गया। रमश की सारी उम्मीदें उसे धोखा देती बाती हैं। क्या मोहन को आखिर इस तरह मरना ही लिखा था? यही था आखिरी नतीजा, तो उसने इतनी पीड़ा जीवन भर क्यों बटोरी? अब यह मौत बन्द साल और इन्तजार क्यों नहीं करना चाहती कि मोहन कुछ सुलम जाता। रमेश वातों की कितनी ही काट-छाँट कर डाल, कुछ मतलब हासिल नहीं होता था। यह अस्पताल का जीवन किसी दूकानदारी से कम नहीं था? यहाँ तक की मरीजों के साथ कालेज के विद्यार्थी खिलवाड़ किया करते थे।

वह लड़के फुसफुस कर कहते — वह गेंगरीन का आपरेशन यदि कुछ देर में होता, तो न जाने आदमी की क्या हालत हो जाती।

तभी दूसरा टोकता—मैं श्रव जाकर वर्रा हुत्रा । उस डिपथीरिया के मरीज हो तो मरना ही था, जल्द वला टल गई है।

हाउस-सर्जन त्राकर सुनाता — त्राज सिर्फ चार मरीज मरे हैं। टी० बी॰ शला वह लड़का भुवाली भेज दिया गया है। बड़ी मुश्किल से पाँच 'बेड' बाली हुए हैं।

रमेश चुपचाप सोता रहता था। यह मनुष्य तो मरने ही को पैदा हुन्ना है, फेर त्राफसोस का सवाल क्यों उठता है। वह दार्शिनिक वन जाता, तो उचित होता। तब वह मोहन की मौत पर पैनी दृष्टि न विचार करता है। क्या उसकी जरूरत नहीं है ? क्या मोहन को जीवित रहना ही चाहिये। गुदड़ी बाजार में जैसे कभी द्रासम्भव वस्तु पहुंच जाती है; उसी तरह यह मोहन मौत के भारी पलड़ में हैं। रमेश जैसे कि बेकार सब कुछ सोचना ही सीखा हो।

उस रमेश ने अब अपने को पकड़ लिया। एक भरोखे से जैसे कि दुनियां का देखना उसे पसन्द नहीं। वह अम्पताल से दूर अपने कमरे में बैठा हुआ है। वहाँ ऐसिड-अलकली की बांतलें हैं, कुछ और चीज हैं। वह प्रयोग यदि करं — तो तथ्य से परे की बात नहीं है। 'फारमूला' सही है। उसने लिखा, तोल कर साधारण तौर पर एक रंग में परिणित हो सकता है। लेकिन यह मेंद और कोई नहीं जानता। इस माधारण कागज के दुकड़े पर मोहन ने जो कुछ लिखा, उसके लिए एक अरसे तक उस ने न जाने कितनीं मेहनत की होगी। इस लम्बी बीमारी में वह उस नहीं भूला है। वहाँ यही रंग की बात जगह बनाए रही। वह अन्त में सफल हो गया है। कल मोहन एक सफल वैज्ञानिक घोषित होगा। इसमें आनाकानी का कोई तकाजा नहीं है! भारी उत्साह के साथ मोहन रोग से मुक्त होगा। अब उसके जीवन की एक भारी ख्वाहिश पूरी हो गयी। जो एक ख्याल था, वह आज एक सत्य है। उसके लिए दुनिया अनजबी नहीं रहेगी। अब उसका व्यक्तित्व उपर उठ जावेगा

तो वह मोहन जीवित रहेगा । मजदूर की साधारण श्रेणी से ऊपर उसका कतवा हो जायगा । कल वह चाहे उस 'फारमूला' को बेच कर अमीर की तरह रह सकता है । जिस पैसे को उसने जीवन भर हाथ का मैल माना है, वही पाकर उसे स्वार्थ घर लेगा । मनुष्य का स्वाभाव ही ऐसा है । यह तो अवसर पर निर्भर रहता है । उसका बँगला होगा, मोटर होगी और नगर की सुन्दर प्रतिष्ठित परिवार की लड़की से वह विवाह करेगा…। आदमी हैसियत कव नहीं चाहता ? क्या वह स्वार्थ के बिना एक कदम चल सकता है ? जिस मौत का सन्देह रमेश के मन में वार-बार उठ रहा था, वह अब भय पैदा नहीं करता । मौत के ख्याल को वह भूलता जा रहा है लेकिन……?

रमेश ऋौर मोहन की वह कोठरी! वे चार रुपया किराया देते हैं।

गली में धूल उड़ती है।,उनको तो जीवन किसी तरह व्यतीत करना है। थोड़ी जगह में दोनो बसर कर लेते हैं। मजदूरी के बहुत कम पैसे मिलते हैं, उससे उनका निर्वाह तक नहीं हो पाता । ऋक्सर रमेश सिविल-लाइन्स में घूमा है। वहाँ उसने स्वस्थ परिवार देखे हैं। उनके वँगलों के चारों ख्रोर बाग है। हरी-हरी बेलें खंभों पर लटकी रहती हैं। उस हरियाली को दिल में बटोर कर बार-बार वह घर लौटा करता था। उनको देख कर उसे ईर्पा ने कब नहीं वेरा है। वह ऋपने में भारी विद्रोह जमा करता रहा है। जब वह हार जाता; उदासीनता घर लेती। श्रपने उस जीवन के प्रति कितने ही धिक्कारने के त्र्यवसर पा जाता है। उसके त्र्यपने त्र्यरमान त्र्यौर उम्मीदं है। उनको कभी उसने नहीं बिसारा है। कभी-कभी उसे उन पूँजीपितयां से भारी घृणा होती, जो उस तरह रह कर मजदूरों को भूल जाते हैं। वह फिर उस वर्ग में खड़े हो सकने का सपना ऋचेत ऋवस्था में देखता रहा है। हृदय के विद्रोह करने पर उम सुख की आशा उसे छोड़ नहीं सकी। वह एक स्वस्थ परिवार में पड़ा रहना चाहता है। ऋपने जीवन विकार को हटा, वह सुख ही मान लेता । ऋपने धिक्कारता कि उसे जीवन में कोई टीक ग्रावसर नहीं मिला! ग्रान्यथा उसकी यह हालत न होतीं। उपाय कब उसे कोई मिला है ?

मोहन जब वीमार पड़ा, रमेश ने चुपचाप उसकी हालत देख्नी ! एक दिन टंड लगी, बुखार आया, फिर पड़ोस के डाक्टर की खुशामद उसने की और सुना कि निमोनिया हो गया है ! वह कई बार उस वड़े सरकारी अस्पताल के निकट गया । मन मार कर लौट आया । 'वेड' खाली नहीं था । वह यदि गिड़गिड़ा कर कुछ निवेदन करता तो उसके प्रति अनुग्रह दिखाने की फिक्र किसी को नहीं होती । अस्पताल का अपना जीवन है, जिसमें इन छोटी बातों का कोई महत्व नहीं । वह खीज उटता, पर भगड़ा किससे करता ! फिर अहसान पर ही दुनिया कव से खड़ी हुई है । आखिर मोहन अस्पताल में भरती हो ही गया । इस रमेश ने अपने उस दोस्त को संभाला । हर तरह अपने जीवन में उसे खड़े रहने की जगह दी । उसके प्रति अपना कर्तव्य वह निभा रहा था । अपनी खाली आँखों से उसने उस अस्पताल के वातावरण को खूब समभा ।

वह जान गया है कि मनुष्य बहुत कच्चा है। उसको समक पाना श्रासान काम नहीं। हर एक पहलू के साथ वह अस्पताल की बातों को भाँपा करता है। वहाँ शिद्धा पाने को आए विद्यार्थियों से बातें करता, उनकी बातों में एक मजाक का पुट सुन अचरज में रह जाता। वह जान गया कि यह मोहन केवल एक मनुष्य ही है? रोज आदमी मरता है फिर उसकी अधिक चर्चा बाकी नहीं वचती। वह जैसे कि खो जाने के बाद, अस्तित्व के भीतर नहीं रह जाता है।

तो इस मोहन का जीवन अब एक जरूरत बन गया है। उसकी उम्मीदों पर खड़ा व्यक्तित्व अब दुनिया की आंखों से उठ जायेगा। माना वह मोहन मर गया, तब उस आविष्कार का क्या होगा? मोहन को तो कुछ, लाभ नहीं। न रमेश ही उसको अपना सकता है। मोत की आखिरी मंजिल को तब करने वाले आदमी के लिए यह प्रतीचा व्यर्थ है। मोहन कदापि जीवित नहीं रहेगा। उस 'फारमूले' का उपयोग उसके लिए कुछ नहीं है। रमेश उसे अपना साबित करके जीवन में आगे बढ़ सकता है। मोहन ने कब उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया? बह आज उसके सहारे हैं। उसके सारे आहसानों का अनुग्रहीत है। इसके बाद रमेश को एक प्रतिष्ठा मिलेगी। वह देश के अष्ट वैज्ञानिकों में माना जायगा। विश्वविद्यालय उसे मान-पत्र देंगे। समाज उसका आदर करेगा। तब उसे निम्न आहम-भाव न सतावेगा। उसे अपनी ख्वाहिशों को रोज मिटाना नहीं पड़ेगा। वह इस बड़े ढाँचे में अपना रास्ता हुँ ढ लेगा। इसमें वहाँ कहीं कोई अड़चन नहीं है।

तब रमेश ने एक बार उन गुलाबी चीरो को उठा लिया। ग़ौर से उस रंग को देखता रहा! कागज का दुकड़ा उठाया। मोहन के छोटे-छोटे साफ- माफ लिखे अच्चरों पर आँखें अप्रदर्शी। वह उन अच्चरों को मिटा सकता है। अविश्वास का भारी सहारा उसके मन को दबा रहा था। उसके भीतर शैतान ने एकाएक मोहन का सारा व्यक्तित्व मिटा दिया। वह अपने में ठीक-ठीक क्या विचार करता। मन में फिर कोई उलभन वाकी नहीं रही। उसने वह 'फारमूला' साफ-साफ अपनी पाकेट-बुक पर उतारा। तीन-चार बार दोहराया।

फैक्टरी से बाहर निकला । चुपचाप चला गया । मन में ऋव कहीं कोई उलक्सन बाकी नहीं थी ! ऋपना भविष्य वह बार-वार गढ़ता जाता था । साफ-साफ वह उसके समीप पहुंचने लगा ।

फिर वही अस्पताल की इमारत । वही मरीज । वही नर्से । चुपचाप रमेश श्रागे बढ़ा । वह दृढ़ था । उसे जीवन से कहीं घृणा नहीं थी । श्रपने प्रति उठती, मुँ मलाहट को वह करीब-करीब भूल चुका था । कभी-कभी एक कमी हृदय को छू लेती । श्रपनी निगाह में वह बार-बार श्रपने को गिरा हुआ पाता: किन्तु उत्साह की श्रोट पाकर फिर सावधान हो जाता था ।

मोहन ग्राँखें मूँ दे लेटा हुन्ना था। ग्राहट पा जाग उठा, ग्राँखें खोलीं। रमेश धीरे से बोला, "वह फारमुला गलत निकला।"

"गलत !" एकाएक मोहन का सारा बदन सिहर उठा ।

रमेश उस पीड़ा को भला कैसे सह सकता ? उसकी इन्सानियत पिघल गई। वह ख्रौर पास ख्राया, कहा, "नहीं मोहन, वह मेंने भूठ कहा था। तेरा ख्राविष्कार भला कैसे गलत होता ?"

लेकिन मोहन चुपचाप लेटा था।

रमेश ऋौर निकट पहुंचा। उसने मोहन का हाथ अपने हाथ में मिला। उसकी स्थिर आँखों में अपनी आँखें डुबो दी। सावधान करते हुए समकाया, ''अब तू श्रव्छा हो जा मोहन.....।''

किन्तु वह सपनेवाली दुनिया की तरह एक रोजगार सा था। मोहन की ब्राँखें स्थिर थीं, स्थिर रहीं। जैसे कि वह सिर्फ एक खिलौना था, जिससे ब्रव रमेश खिलवाड़ रचने के ब्रालावा कुछ नहीं कर सकता है।

#### नीनी

"सुरेश बाबू त्रा गये।" यह नौकरानी के मुँह से सुन स्वामी के सिरहाने से उठकर नीनी बाहर चली गई। दरवाजे पर वह ठिठकी, देखा कि अपना हैगडबेग एक स्रोर मेज पर धरे, हाथ में स्टाथस्कोप लिये स्रारामकुर्सी पर सुरेश बैटा हुन्रा है। वह जरा उलम्भी, श्रटकी, फिर त्रागे बढ़कर बोली, "त्राप त्रा गये।"

सुरेश ने सावधानी से 'हाँ' कहा, कुछ देर चुप रह त्राखिर बोला, ''पहले तो विश्वास ही न हुन्ना कि पत्र न्नापका है। न्नापकी पाँच साल पुरानी लिखावट याद कर लेने में काफी वक्त लगा न्नीर पहचान कर न्नाना पड़ा।''

दम साल पुगनी 'त्राप' पाकर नीनी स्तब्ध रह गई। पाँच माल पुराने 'तुम' का कहीं पता नहीं था। कुछ सोचता हुन्ना मुरेश बोला, "मिस्टर माथुर कहाँ हैं?"

नीनी चैतन्य हुई। कहा, "श्चन्दर हैं, चलो।"

सुरेश ने स्टाथस्कोप उठाया और नीनी के साथ हो लिया। कमरे में जाकर देखा कि योगेश बाबू पलंग पर लेटे हुए हैं। उनको बेकार उठने की चेष्टा करते देख टोका, "आप लेटे रहिये श्रव तबियत कैसी है ?"

नीनी दरवाजे की स्रोट में खड़ी थी। मुरेश स्रापने डाक्टरी कर्तव्य के साथ सब कुछ पूछ रहा था। वह समक गया कि कस्बे के डाक्टरों के टीक परिचर्या न करने के कारण रोग वढ़ गया है।

नोकर त्राकर वाला, "चाय तैयार है।"

नीनी दरवाजे से स्त्रागे बढ़ी, पास स्त्राकर बोली, ''रास्ता बहुत खराब है, थक गये होगे। पाँच मील तो बैलगाड़ी का ही सफर है, कुछ नाश्ता कर लो।''

बाथरूम से निपट, सुरेश चाय पीने लग गया। नीनी चुपचाप एक त्र्योर खड़ी थी। नीनी ने सुरेश ब्रौर डाक्टर सुरेश में भारी ब्रान्तर पाया। जैसे कि वह जरूरत से ज्यादा बातें करना भूल गया था। सुरेश चाय पी चुका था कि नीनी ने 'प्रिसिक्रपशन' की फाइल ब्रौर टेम्परेचर का चार्ट लाकर दिया। सावधानी से सब कुछ देख कर सुरेश बोला, "डर की कोई बात नहीं है। ब्राप तो बेकार घबरा गई थीं।"

'ऋषप' फिर नीनी को उस गया। वह कुछ नहीं बोली, बिलकुल चुप रह गई।

"किस डाक्टर का इलाज है ?"

"बोस का।"

कुछ सोच कर मुरेश वोला, "यहाँ कोई ऋच्छा दवाखाना भी है ?" "काम-चलाऊ एक दकान है।"

"एक कागज पर कुछ लिख कर वह बोला, "यह अभी मँगवा लीजिए। कुछ दवा बाहर से मँगवानी पड़ेंगी।"

नीनी बाहर चली गई। जरा सुरेश ने नीनी पर सोचा। वह सुलक्षी श्रौर गम्भीर लगी। व्यवहार के भीतर है। ठीक श्रौर सही वात से बाहर मतलब नहीं रखती। पिछले पाँच साल तक जिससे कोई सम्बन्ध नहीं रहा, वह पित की बीमारी की बजह से उसे बुलाने को मजबूर हो गई थी।

'भाभी! भाभी!!' पुकारती एक युवती कमरे में ग्राई ग्रीर डरकर भाग गई। सुरेश चुपचाप फाइल देखने लगा।

नीनी कमरे में त्राकर बोली. "घूमने जात्रांगे। यहां तो पूरा देहात है, मन शायद ही लगे: लाचारी है। प्रभा को ता नहीं जानते हो?"

''प्रभा ?''

"ठीक, लो बुलाये देती हूँ । प्रभा ! प्रभा !!"

वही युवर्ता मीतर ब्रार्ड । नीनी बोली, "मेरी नन्द हैं! ब्राकेले जी नहीं लगा, इसे बुला लिया । शहर का जीव देहात से घवराता है। यही इसका भी हाल है।"

दो सताह गुजरे। योगेश वाबू की हालत विगड़ती जा रही थी। नीनी उनमनी श्रीर वबराई रहती थी। मभा चन्द दिनों में ही मुरेश के पहचान गई। भाई की बीमारी के कारण उसे श्रपने के मुरेश के श्रागे परदे से दकना उचित नहीं लगा। बड़ी-बड़ी रात तक वह श्रीर मुरेश, रोग श्रीर रोगी की व्यवस्था पर विचार करते रहते थे। श्रपनी श्रस्तव्यस्तता के श्रागे नीनी को किसी का ख्याल नहीं था। स्वामी के श्रागे वह दुनिया को भूल चुकी थी। प्रभा के देर से सवाल रहते थे। डाक्टर उठा या नहीं, श्राज देर क्यों हुई, चाय ठरडी तो नहीं है. साँक को खाना कम क्यों खाया है। साथ ही जबरदस्ती वह साँक को उसे धूमाने साथ ले जाती थी। वस्ती के बाहर तीन-

चार बँगलों की उनकी कॉलोनी थी। पास ही ब्रान्वेपण-विभाग की बड़ी इमारत थी। इधर-उधर बड़े हरे-भरे फेले हुए खेत थे।

मुरेश को मरीज के बाद प्रभा की बातों में खूब ज्ञानन्द ज्ञाता था। रोगी के साथ जो सम्बन्ध था, उसी में बह व्यस्त रहता! कई-कई बार टेम्परेचर ज्ञौर पल्स देखता तथा दवा के नुम्खे बदलता। जब थक जाता, प्रभा ज्ञाती थी। कई बार वह प्रभा को गलतियों पर भिड़क दिया करता था। रोज ही प्रभा ज्ञपना सारा भार निभाती। ज्ञपनी कसमे दे-देकर रोग का सही हाल पूछा करती थी।

तीसरा सप्ताह कटने को था कि एक दिन मुरेश ने गोल कमरे में प्रभा श्रीर नीनी को बुला कर कहा, ''श्रव कोई डर नहीं हैं। मुक्ते जाने की इजाजत मिल जानी चाहिये।''

प्रभा मुरभा गई। नीनी ने कुछ दिन और एक जाने को कहा। सुरेश कुछ कह महीं सका।

एक दिन सुबह को नुरेश इसकेले ही बाहर धूमने को निकल गया था। प्रभा और नीनी सुरेश पर बातें कर रही थीं। प्रभा बोली, "भाभी, डाक्टर अजीब आदमी हैं। एक लड़की से उसने प्रेम किया था...."

''प्रभा ?''

"सच बात है।"

नीनी दवा देने के वहाने वाहर चली गई।

उस रात्रि सब सोये थे, दो का घएटा बजा। नीनी सुरेश के कमरे का दरवाजा खोल भीतर ह्या धीमे पुकारा, "डाक्टर बाबू।"

श्राँखें मलता सुरेश उठ कर बोला, "क्या है ?"

"प्रभा से श्रापनी सारी बातें करने का श्रापको क्या हक था?" "नीनी।"

ऋपना नाम पाकर नीनी का सारा गुस्सा पिघल गया !

"तुमने वह पत्र क्यों लिखा था! मुक्ते ऋपने मरीजों को छोड़ कर

त्राना पड़ा। इस तरह घबरा जाना त्रानुचित है। गृहस्थी के भीतर तो यह हमेशा ही लगा रहता है।"

"त्रो भाभी!" पुकारती प्रभा कमरे में दाखिल हुई । त्राकर बोली, "भैया की तिवयत फिर खराब हो गई है।"

सुरेश ने चुपचाप पाँव में जूता डाला श्रीर वहां पहुंचा। योगेश बाबू श्रामर्गल बक रहे थे। टेम्परेचर बढ़ गया था। सुरेश ने 'इन्ज्क्शन' दिया श्रीर कहा, "डर की कोई बात नहीं है। बेकार दिन को तुम लोग ताश खेलते रहे हो; श्राराम चाहिये।"

फिर बड़ी देर में सुरेश को नींद ब्राई। मुबह उसकी नींद टूटी, देखा कि नौंकसनी चाय लेकर ब्राई थी। प्रभा ब्राज नहीं ब्राई। उसने पूछा, "प्रभा कहाँ है ?"

''बीबी ?''

"हाँ।"

"वह तो तड़के ही घूमने चली गई है।"

उसे चाय पीने का उत्साह नहीं रहा। चुपचाप कुछ सोच रहा था कि नीनी स्राकर बोली, "चाय ठएडी हो रही है।"

चाय पीता हुन्रा मुरेश बोला, "प्रभा की नाखुशी पर सोच रहा हूँ।"

"वह कहाँ चली गई ?"

"श्रकेले घूमने।"

नीनी चुप रही।

"श्रव मुभे जाना ही चाहिये।"

"इमें यह देहात ऋच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें ?"

"ठीक ही है।"

"कमाई का क्या हाल है ?"

"पैसा मिल जाता है।"

"कब तक अरकेले ही रहने का इरादा है ?"

"नीनी!"

''ठीक मुक्ते पूछने का कोई ऋधिकार नहीं है, न।''

"नीनी।"

"वह इक माँगे मिल तो नहीं सकता।"

"फिर तुमने मुभे ही क्यों बुलाया था ? इतने डाक्टर दुनिया में हैं।"

"मेरा ऋपना विश्वास था कि तुम ऋाऋोगे। हमारी भले ही लड़ाई हुई थी, मन में मैल जमा करना नहीं सीखे थे।"

"में यह सब व्यवहार नहीं मानता।"

"तव एक दिन बहती गंगा में कृद कर मुक्ते क्या बचाया था।"

"कर्तव्य था वह । ऋज्ञेय मव की रत्ता सीखा था।"

''ग्रौर ग्राज!''

''मौत को देखता हूँ, मरीज को भी, स्वार्थ को पहचानता हूँ ऋौर ....'' ''क्या डाक्टर ?''

"एक दिन चाहना उठी थी कि तुम्हारं स्वामी की जिम्मेदारी लेना गलत बात है। एक छोटे इन्ज़्क्शन से उनको निपटा सकता था। तब क्या होता ?"

"डाक्टर!" दोनों की चार ब्राँखें हुईं। नीनी सिंहर उठी। मन्थर गति से बाहर चली गई।

नौकर ने स्राकर एक लिफाफा दिया। सुरेश ने पढ़ा "गैरिजिम्मेवार तुम हो। ग्रादमी की कमजोरी के साथ स्रापने कर्तव्य को तुम भूल जाते हो। तुम्हारा वश्वास मन से उठ गया। ख्याल गलत निकला। तुम भी सिर्फ पुरुष हो— मा।"

दोपहर को नीनी ने प्रभा से पूछा, "तू डाक्टर मे प्रेम करनी है ?"

"भूठ है भाभी।"

"भूठ।"

''भाभी !''

"प्रभा ?"

"भूठ है, भूठ है !!"

"त्र्राज सुबह डाक्टर ने चाय नहीं पी। तेरा इन्तजार करता रहा।"

"तब तुम जाकर क्यों नहीं पिला ऋाई माभी ।" " "प्रभा ।"

"भाभी क्या तुम अपना कर्तव्य भूल गईं? एक दिन तुमने जरा अव्यव-हार पर इसी डाक्टर को धमकी दी थी। उसको अपने घर बुलाने का बहाना पाकर तुम सब कुछ भूल गईं। असमर्थ तुम हो।" कह कर प्रभा चुपके बाहर खिसक गई।

संध्या को प्रभा की एक चिट मुरेश को मिली। लिखा था, "रात को एक बजे बड़े शहतूत के पेड़ के पास मिलना। एक जरूरी बात कहनी है।"

खा-पीकर सब लोग बैठे थे। प्रभा बोली, "भैया मैं तो कल जाने की मोच रही हूँ।"

"देहात से ऊच गईं ?" योगेश बावू बोले।

"ऋपनी किताबें लाना भूल गई हूँ।"

"हाथ के हाथ तो इन्तजाम हो नहीं सकेगा ?"

रात्रि को ऋपने कमरे में सुरेश बैठा हुआ था। नीनी ने आकर सुरेश को सौ-सौ के चार नोट देते हुए कहा, "उनके कहने से देने आई हूँ।"

"नीनी मैं पेरोवाला डाक्टर बनकर नहीं ऋाया।"

"तुम ऋपनी बात के पूरे निकले। पाँच माल में एक बार नहीं ऋाये। स्वत बक नहीं डाला।"

"वक्त कहाँ था। फिर डर था कि कहीं तुम!"

"डाक्टर, लाचार न करो।"

''सममने में तुमने गलती की।

"नहीं, ऋौर यह तो तुम मानोगे कि तुम्हारी ज्यादती थी। मेरी व्यक्तिगत बातों को तुम क्यों जान लेना चाहते थे? क्यों तुमने वह लम्बी चिट्टी लिखी थी?"

"लेकिन तुम्हारी धमकी।"

"वह ठीक बात थी।"

"नीनी।"

"हाँ; पिता जी 'पिस्टल घर छोड़ जाने, तुम्हारा खून कर डालती ।"

वड़ी रात गुजर चुकी थी, नीनी चली गई। मुरेश ने स्रोवरकोट पहन लिया स्रोर वाहर निकला था कि देखा; प्रभा नेजी में भीतर चली गई। उसने प्कारा,—"प्रभा!"

प्रभा वट्कर चली ही गई। वह ऋवाक खड़ा ही रह गया।

दूसरे दिन सुबह उसकी नींट टूटी, देखा कि प्रभा खड़ी थी। वह अचकचा कर बोला, "प्रभा।"

"डाक्टर वावू , माँफी माँगने ह्याई हूँ ।"

नीनी कमरे में आई, प्रभा बाहर चली गई। नीनी बोली, "कल शाम को जाओंगे ?"

"हाँ।"

"फिर कव आओंगे ?"

"देखां।"

"इन्तजाम करवाये देती हूँ।" कह नीनी चली गई।

श्रुपने कमरे में श्राकर नींनी ने देखा कि प्रभा एक चिट्ठी उसके विस्तर पर फेंककर भाग गई है। उसने खोलकर पढ़ा, "भाभी, में डाक्टर को प्यार करती हूँ। कल रात इरादा किया था कि उसे पिस्टल ने मार डालूँगी; किन्तु श्रुसमर्थ रही।"

वाहर ब्राकर नीनी ने पुकारा, "प्रभा।"

· देखा प्रभा गुमसुम खड़ी थी। वह बोली, "क्या है प्रभा ?"

प्रभा की ऋाँखें लाल थी।

"त् बीमार है।" कह नीनी ने प्रभा का हाथ ऋपने हाथ में लिया। देखा, उसे भारी बुखार था "सुरेश ऋाया, देखकर बोला, "निमोनिया हो गया।"

प्रभा बुखार में बक रही थी, "भाभी तुम पापिन हो। स्वामी को भूल गई"।"

प्रभा सो गई थी। नीनी ऋपने कमरे में ऋाई। एक चिट्टी लिखी ऋौर सुरेश के हैं एडवेग पर रख ऋाई।

् <mark>स्राधी रात में पिस्टल की स्रा</mark>वाज सुन कर सुरेश उठा, स्राकर देखा कि नीनी मरी पड़ी थी।

प्रभा त्राकर बोली. "डॉक्टर, मेरी भाभी को बचा लो।" "वह मर गई है।" सिर भुकाये सुरेश वोला । "भाभी मर गई।" प्रभा बेहोश हो गई थी। कमरे में त्राकर सुरेश ने हैएडबेग खोला। चिट्ठी पड़ी— "सुरेश,

तुमको, पित को, प्रभा को घोखा देने के बाद एक दिन मैंने ऋपने को घोखा दे दिया।

तरी ही"

सुरेश ने चुपचाप ऋपना हैएडबेग उठाया : स्टाथस्कोप लिया ऋौर बाहर ऋन्धकार में रास्ता टटोलता हुआ ऋागे वढ़ गया ।

### एक दृष्टि

मुक्ते गार्ड की हरी-हरी रोशनी श्रौर इंजिन की सीटी से श्रिषक उत्सवला बनाया उन दो काली-काली श्राँखां ने । देहरा-एक्सप्रेस की वात है । कुछ दिन हुए बरेली स्टेशन से रात के ग्यारह वजकर पैतालिस मिनट पर मित्रों ने मुक्ते विदा किया । कुली पैसे ले गया श्रौर गाड़ी कम्पायमान होकर चल पड़ी । इंटर क्लास में तीन बर्थ थे । एक पर श्रुषेड़ मक्तले कद के बाबू सोये थे । दूसरे पर एक तीन-चार साल का बालक श्रौर तीसरे पर वे ही 'दो काली-काली श्राँखें ।' तीनों बर्थ घरे थे । मुरादाबाद तो उतरना ही था, सिर्फ दो घंटे का सफर । सोचा खड़े-खड़े ही समय काटा जाय; किन्तु पाँवो ने जवाब दे दिया । श्रन्त में कुछ सोच-विचार कर पहले बर्थ के पायताने बैट, सिनेमा-पत्रिका पढ़ने लगा ।

सब सोये थे। रात्रि की निस्तन्धता। एकांतता का भाव। मध्य रात्रि ऋौर युवक हृदय—ऋौर सामने 'दो काली-काली ऋाँखें' सोई थीं। पढ़ने पर मन

न लगा। नजर उधर ही लगी रही। एक, दो, तीन, चार, न जाने कितनी बार उनको देखा। धीरे-धीरे उन काली-काली ब्राँखों का सुन्दर मुँह, सुडोल बदन का चित्र हृदय-पट पर ब्रंकित हुब्रा। मन की तीव्र गित ने उसे सुचार रूप से सवाँरा ब्रोर में ब्राँखों मूँद उसी चित्र की प्रतिछिव को मानसिक शिक्त से जाँचने लगा। एक मूक वेदना का भास हुब्रा, हृदय में एक हूक उठी—यह तो परिचित है! सोचा-विचारा कौन होगी? साथ ही उत्तर मिला—साव-धानी से देखो, यह कमला तो नहीं है!

१८७

कमला, कमला, श्रीर कमला ! मैं गुनगुनाया; उसका स्मृति-स्वरूप मेरे पास फोटो है। पॉकेट से डायरी निकाल कमला का फोटो देखा ! यह तो वही है, बिलकुल वही । सन्देह का भाव उठा, मानो किसी ने मुक्तसे कहा—क्या एक ही रूप-रंग के बहुत से लोग नहीं होते ? मुक्ते याद श्राई कि मैं कई बार इस प्रकार की गल्तियों के लिए बेवकुफ बना हूँ । मैं घबड़ा उठा । कुछ न स्का कि हृदय ने श्राँखों को फटकारा, सूट केस पर लिखे नाम को पढ़ो—सच-भूठ प्रकट हो गायगा ।

'डॉ॰ एस॰ प्रसाद सेट, एम॰ बी॰ वी॰ एस॰ 'सुन्दर छोटे-छोटे श्रॅंभेजी श्रद्धारों में लिखा था।

में चौंका ऋौर उतावला वन ऋपनी हैराडवेग खोला—पुरानी डायरी निकाली। याददास्त में लिखा था—

'हृदय की सब ग्राशाएँ पूर्ण नहीं होतीं। जीवन में ग्रापूर्ण ग्राशात्रों पर रोना बेकार है। जो होनहार था, वही हुन्ना। वही कमला, जिसे ग्राज तक ग्रापना समक घमएड किया, ग्राज दूसरे की हो गई। यह मेरे लिए जीवन की प्रथम ग्रासफलता है। मेरे प्रति ग्रान्याय है ग्रीर यह सब कुछ सहना पड़ेगा। मि॰ सेठ मेरे परिचित नहीं। सुना, डॉक्टर हैं, धनवान हैं ग्रीर ग्राज से कमला के सर्वस्व।

'कमला त्राज तुभे भूली स्मृतियों के त्राध्याय में रख लेता हूँ, शायद भिविष्य में फिर कभी याद त्राए।'

वही रूप था, वही रंग और वही अनुपम मौंदर्य ! मुघा की भाँति पवित्र, हिम के समान निष्कलंक और नवकुसुम की भाँति अन्नियं। वही काव्य, संगीत और सुप्रमा की एक मनोहर प्रतिमा ! वे ही ओठ, जो वचपन में अवोधता के साथ कई बार चूमे होंगे। उसका वह पुराना अनुपम मौन्दर्य, स्वर्गोपम वचन माधुरी की याद, विलद्मण अंग-विन्याम ! मूली श्रुंगारमयी कल्पना को विकल कर रहा था। वह सुख की नींद साई थी। अपने इस छोटे परिवार में ही संतुष्ट होगी और में वही पुराना युवक, जो समय के माथ-ही-साथ टुकराया जाकर, नैराश्य की अमि में भुलस रहा हूँ। इस जीवन में कभी-कभी दुर्बल भावना हृदय को दवाती ही है। हृदय अशांति-पूर्ण और उच्च आकांद्माओं से शूल्य ! 'क्या इसके लिए मैं दोषी हूँ', उसके शान्त मुख ने चेलेख दिया।

हो सकता है, हाँ हो...नहीं-नहीं में बहक गया, तुम निर्दोंप हो— में एक साथ ही बड़बड़ाया ।

यह प्रलाप नहीं संगीत-लहरी का त्र्यालाप है।

गड़, गड़, गड़, वह गड़गड़ाहट कैसी ? ठीक रेल-पुल पार कर रही है। कितनी बुरी त्रावाज ! हृदय तंत्री के तारों में एक वेसुरी फंकार—उथल-पुथल ! वे ही पुरानी वातें। त्रान्त में एक त्राह भरा उफान! चाँद खिड़की से फाँककर मेरा उपहास उड़ा रहा है मानों समका रहा हो—त्राव क्यों जल-सुन रहे हो, वह तो तुम्हारी हो नहीं सकती। दूसरे की युवती स्त्री को इस प्रकार निद्रावस्था में ताकना पाप है। तुम बड़े नीच हो—पापी हो।

खूद रही राकेश ! 'चौसठ चृहे खाय विलैया चली हज करने को ?'— क्या वह दिन भूल गये, जब इन्द्र के बहकावे में त्राकर मदन, बमन्त को साथ ले गौतम-स्राश्रम में प्रवेश किया था। वह तो सत्युग था, सब धर्मात्मा थे। हमें तो त्रापने खोये हुए प्रेम को एक बार याद करना भी पापी का नाम कमाना है। चन्द्रदेव, बोलो न, श्राहिल्या के सर्वस्व- हरण में क्या तुम सहायक न थे ! तुम्हारे सखा के प्रेम में पिपासा थी, तृष्णा थी स्रौर मेरे में श्रद्धा, विनीति ! क्या मैं दोषी हूँ। बोलो—बोलो चन्द्रदेव चुप क्यों हो !

श्राच्छा, हार मान गये ! मेरे सखा बनना चाहते हो । मैं तुम्हारी मित्रता

स्वीकार करता हूँ; किन्तु इसमें वह रस, वह भाव नहीं, जो मुरपुराधीश में थे । क्लिक, काँच खिड़की के गर्भ में समा गया और मैं अपने सखा को उपर्युक्त लाभ उठा सिर बाहर निकाल देखने लगा । चन्द्रमा का शीतल प्रकाश ऐसा जान पड़ता था, मानो किसी मधुर राग में मस्त हो रहा हो । प्रकृति की अनुपम छठा, इस अलौकिक राग के लय में नृत्य करते हुए मानो अलंकार थे । पृर्ण-निस्तब्धता थी । शान्ति का पृरा राज्य था: परन्तु बाहय शान्ति आन्तरिक डाह नहीं मिटा सकती ।

सर, सर, सर, सर हवा के वासना-तृष्ट मधुर कोंके। सामने की चीजें सरपट भागी जा रही थीं। उन पर विचारने का समय कहाँ? वे सव तो अब स्मृति-अध्याय में सम्मिलित हो गईं। हॉल्ट होने पर ही कुछ सोचने-विचारने का समय मिलेगा। उन चन्द मिनटों को मुख की छाया में हम भूल जावेंगे और फिर वही पुराना राग, वही पुरानी याद, सब-का-सब व्यर्थ, बेकार!

वाहर कव तक देखता । वहाँ क्या था । मेरा सव कुछ, त्राज का नहीं वचपन से संवारा हुत्रा, एकत्रित की हुई निष्धि, जो मुक्ते घोखा दे गई, सामने भीतर थी—वे ही दो काली-काली त्राँखं—कमला । वचपन में वह रानी विटिया कहलाई, फिर मेंने उस भावी पत्नी-रूप में देखा ग्रौर ग्राज वह कहलाती है मिसेज सेठ । खूब रही, मिन्न-भिन्न त्रावस्थात्रों के भिन्न-भिन्न नाम । में पागल नहीं, न जाने कितनी दफे उसकी माता इस पवित्र सम्बन्ध की चर्चा मेरी माताजी से कर चुकी थी । हृदय में एक ग्रान्तरिक लालसा थी कि कमला से विवाह कर जीवन की गाँट जोड़, एक सुखद कुटुम्ब बनाऊँगा । फिर वहाँ प्रेम के ज्वार-भाटे में दोनों वहेंगे । एक ग्रादर्श जीवन होगा । यह लालसा कितनी मधुर, कितनी सुन्दर, कितनी कोमल ग्रौर कितनी मधुमयी थी ! काश'', पर सब-का-सब भूठा निकला । मैं ठगा गया, उस समय मादकता के लोभ में पड़, जिसके लिए ग्रापनी सारी चैतन्यता खो चुका था, उसकी दारुण स्मृति ग्राज मुक्ते कितना बेचैन बना रही है । इसे मेरे सिवाय कौन जान सकता है !

कमला मेरे बचपन की संगिनी—फिर मैं ऋौर वह साथ ही साथ बैलगाड़ी

में पाठशाला जाया करते थे। उसे अपना समक्त, में पेसे बचा-बचा कुछ-न-कुछ लाया करता था। वह पाठ का पढ़ना, भूत प्रेतों की कहानी—क्या सब स्वम था ? क्या युवकत्व के आरम्भ होते ही बचपन दूर-ही-दूर नहीं भागता। आशा- निराशा के अध्यायों की रचना क्या जीवन यात्रा में नहीं होती ? सव कुछ तो वही पुराना है, वही संसार, वही सूर्य्य का उदय और अस्त होना। वही मध्याह काल, फिर संध्या, अन्त में रात्रि। क्या रात्रि नैराश्य की ओर घसीटती है ? आज यदि 'हाँ' कर दें, तो भी इसमें मन्देह है। इसी चाँदनी रात्रि में हमने न जाने क्या-क्या खेल खेले होंगे। काश, वह सब आज नहीं; आज तो बाकी रही वही एक निराशा, एक आह और एक वदनापूर्ण मिसकार। आज कमला अपनी नहीं, वह अब दूसरे की है। मुना, उसके विवाह में खूब धूम-धाम रही, नाच-गाना हुआ और न जाने क्या-क्या हुआ; मैंने मब कुछ सुना, उसके ध्यान देकर कठस्थ किया। वह हमारे एकाकी नाट्य का अध्याय ही तो था।

वह नाट्य, बचपन का मधुर फोंका न था, योवन की आँधी थी। हृदय में सौन्दर्य की भावना जाग्रत हो गई, बुतपरस्ती के नहीं में यौवन का तूफान मतवाला हो उठा। मैंने हृदय टटोल कर देखा तो प्रेमांकुर फूट चुके थं। प्रेम-प्रेम एक भावनागत विषय है, भावना ही से उसका पाषण होता है और भावना ही से वह जीवित है। वह भौतिक वस्तु नहीं, प्रेम की मधुमय भावनाश्रों का संसार ही निराला है। कमला भी इन सब बातों से अनिभन्न न थी। वह, यौवन-उपवन के समीप—अति समीप थी, में वहाँ माली था। वह, प्रेम अभिनय के रंगमंच पर आ पहुंची, में भी वहाँ किसी ध्येय से पहुंच गया।

दोनों को पूर्ण आशा थी यह सफल मार्ग है; किन्तु अरमान बिखर गये, लालसाएँ लोट-पोट हो गई अौर हृदय उद्गेलित हो उठा। मेरे सारे हौसले चूर-चूर हो, न जाने कहाँ बिखर गये। मेरी सारी आकांचाएँ टुकड़े-टुकड़े होकर न नाने किधर उड़ गई। आज सौन्दर्य की वह अनुपम छटा, लावएय की वह मनोहर छिव; जिसे देखते ही मेरे किन्न हृदय में भावों का स्रोत बहने लगता था, सम्मुख होने पर भी नहीं सी थी।

में ऋसहयोगी बना, इसमें मेरा क्या दोप ? देश में नई हवा बह रही थी।

नवयुवक हृदय था त्रीर कमला की त्राज्ञा थी। में कमला को देशभिक्त की कथा मुनाता त्रीर वह त्रातृप्त श्रोता की भाँति मुनती। उसका हृदय मेरा था, वह मेरी थी, उसकी त्राज्ञा का पालन करना मेरा धर्म था। मैंने वही किया त्रीर एक दिवस जेल-यात्रा की। यह भी उमी प्रेम की प्रेरणा थी। क्या में र्षावत्र प्रेम का त्राज्ञाय नहीं समभा ? पिवत्र प्रेम के साम्राज्य में क्या नहीं है ? प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम की त्राज्ञा पालन करना मेरा ध्येय था। इस प्रेम की त्रावहेलना कौन कर सकता है ? कानून ने न्याय किया, एक साल का किन कारावास। त्राव ज्ञात हुत्रा कि प्रेमा पथ 'उद्यान की भाँति साफ सीधी सड़क नहीं है, काँटेदार भाड़ियों से भरा हुत्रा जंगली राम्ता है। यहाँ कठिनाइयां हैं, परीच्चा है त्रीर वियोग की टाक्ण यातना है। यहाँ वास्तविकता का ताएडव नृत्य है, कल्पना का सुखद स्वम नहीं!

मोचा—कमला के इस प्रथम प्रेम विजय का वीड़ा मेंने पाया। मैंने उसके इदय के ग्रासन को हिला दिया। दो भिन्न-भिन्न हृदयों को एक माला में गूँथ लिया। जेल की यातनाएँ भूल गया। एक-एक दिन गिन-गिन कर काटा। सारा वर्ष कट गया ग्रीर में किर कमला के सम्मुख प्रेम-भिन्ना पाने खड़ा था। मांचा था—यह क्या ही मधुर मिलन होगा—वहाँ कमला की ग्राँखों में प्रतिन्ना न थी, उत्सुकता न थी; भय था, विकलता थी, ग्रशान्ति थी। उसने मुनाया, उसका विवाह निश्चित हो गया। वह रोई, विलविलाई; पर उसकी मुनता कीन! उसके पिता का पैसला था कि उसका विवाह एक कैदखाने से लौटे युवक से नहीं हो सकता। परवशता से वढ़ कर भी क्या दुनिया में कोई ग्रभिशाप है!

बस, मेरे लिए संसार त्रानन्द-विहीन, प्रेम-विहीन, उद्देश्य-विहीन हो गया। हृदय एक ग्रज्ञात भय, एक ग्रज्यक्त शंका, एक ग्रानिष्ट चिन्ता से ग्राछन्न हो गया। ग्राब उसमें वह सुधा न थी, वह टूटे हुए तारों का राग था, जिसमें न वह लोच था, न वह जादू था, न वह ग्रासर ग्रीर वह मेरी कोई नहीं थी।

कई रात-दिन कट गये, कई सप्ताह गुजर गये ह्यौर कई साल बीत गये। उन भूली हुई स्मृतियों को टटोलने का समय कहाँ ? प्रत्येक दिवस एक-एक

जीवित समस्या थी। कोई-कोई चिन्ता सर्वदा वेरे रहती है। संसार में ऋपना कहने को कोई नहीं वैवाहिक बन्धन में वँध रहट के बैलों की भाँति चूलने का साहस कहाँ। इतने दिवस वीत जाने पर ऋात्मा शान्त ऋवश्य हो गई; किन्तु उसमें एकं मीठा-सा दवे था। एक हूक थी, एक भावना थी, एक गुंजन थी, जो कि ऋन्दर-ही-ऋन्दर युट गई।

सम्मिलन प्रेम को मजग कर देता है। त्राज उन 'काली-काली क्रांखों का सहारा पा विचार-धारा फूट निकली। हृदय के क्रान्तस्तल में एक वड़ा भारी त्फान उठा, मैं घबड़ा गया क्रोर उस नैतिक वल को क्रापने भीतर पाने की चेप्टा करने लगा जो क्राज तक मेरा रचक क्रोर प्रदर्शक का काम करता चला क्रा रहा था।

मुरादाबाद जंक्शन! मुरादाबाद!! मुरादाबाद स्टेशन की पुकार मची। दो घंट का समय देखते-देखते कट गया। बड़ी की मुई दो की त्रोर सरपट लगा रही थी, गाड़ी स्थिर हो गई। मैंने कुली को पुकारा, सामान बाहर निकाला। इस शोरगुल में कमला की नींद दूटी. उसकी आँखें खुलीं और उसने मुंफे देखा। आँखें चार हुई, वह मुफे देख हड़बड़ा कर बोल बैटी, ''रमेश, तुम यहाँ ?.....?"

में उस समय तक कमरे के बाहर निकल कर प्लेटफॉर्म पर चला गया था।

# काँटा

त्रस्त-व्यस्त बिखरी वटनायें । त्राज कभी-कभी निश्चित हो कर त्रियने जीवन के विखरे चित्रों को टटोलती हूँ । उसमें कुछ न पा दिल परेशान हो उठता है । वे चित्र ""!

जाड़े की एक रात थी। मैं, मिस्टर कौल ब्रौर उनके एक मित्र होटल में था। मेज पर खाना लगा था; जो करीव-करीक निपट चुका था। मैंने खाना खाते-खाते देखा कि उनका वह दोस्त मौन था। दिन को जब हम शहर धूमे

थ तभी वह बहुत कम बोलता था। उनका यह ऋपना शहर है। ऋपने दोस्त की लातिर मुक्ते भी ऋपने व्यवहार ऋौर वर्ताव में हिस्सा दे दिया। कई बार ऋाँ लें उठाकर मैंने उनकी ऋोर देला। एक बार उनकी ऋाँ लें पकड़ में ऋा गई तो ऋचकचाहट में वे ऋाँ लें स्थिर रह गई। कुछ, बोले नहीं। मुक्ते काफी नशा चढ़ चुका था। मिस्टर कौल खूब पी कर, इतमीनान से होश-हवास लो, गहरी नींद में सो गये थे। मैं वेचेन हो उठी। दुनिया के क्तगड़ों की वजह से मेरा दिल थक गया था, फिर भी एक विभिन्नता उनके उस दोस्त को लेकर उठी।

दिन में मिस्टर कौल ने परिचय देते हुए कहा था, "इसे जानती है प्रेम !"

में चुप रही। तो वे बोले "श्रव की एम॰ ए॰ पास किया है श्रीर सरकारी वजीका पाकर बाहर पढ़ने जावेगा।"

में न समभ सकी कि इस छोटी उम्र में इतना बड़ा इम्तहान उन्होंने कैसे पास किया। वह व्यक्तित्व अजनवी-सा लगा।

होटल के नौकर ने त्राकर पृछा, "त्रीर कुछ...।"

मेंने उनकी तरफ देखकर कहा—"कुछ चाहिए ?"

"नहीं।"

"तकल्लुफ का सवाल !"

"श्राप तो बार-बार लाचार करती हैं।"

"苗"

"क्या <sup>१</sup>"

"ठीक तो कह रही हूँ मैं।"

वे चुप हो गये, तो मैंने अनुरोध किया, "अञ्छा जाने दीजिए। एक 'पेग' स्रोर बना दुँ।"

"मुभे ज्यादा पीने की ब्रादत नहीं।"

"तो सीखना पड़ेगा। जहाँ जा रहे हो, वहाँ तो ""।"

में त्रागे नहीं बोली। वे चुप थे। मैंने गिलास में एक 'पेग' वना, सारी मुन्कान को बखेर, उसे उनको सौंप दिया।

उन्होंने गिलास लेकर मेज पर रख दिया, फिर उठा एक वूँट पी श्रौर धीरे-धीरे सब पी चुके तो बोले, "श्रापका हुक्म..!"

कोई धक्का देकर गिरा देता तो में चुप रहती। यह उनका कैसा ऋहमान था। एक भारी जिम्मेदारी मुक्ते सौंपना क्या उचित थी। ऋौर एक करोखें में उठ, वे बोले, "ऋब में जा रहा हूँ।"

"त्र्राप जा रहे हैं ?"

"हाँ, कल मुबह त्राऊँगा। भाई माहब से कह देना।"

वे उठ खड़े हुए, मैंने ऋपनी मारी ऋसमंजम बटोर कर कहा, ऋमी तो नौ भी नहीं बजे हैं। ऋौर सिनेमा जाना है।"

यह कह कर नौकर से ताँगा मँगवा लिया। जब नौकर ताँगा ले स्राया, तय मुक्ते स्रपने पर कुछ विश्वास हुस्रा। किन्तु वे तो खड़े के खड़े ही थे। मैंने जल्टी से स्रपनी बैंजनी माड़ी बदल डाली। खूब श्रुंगार किया। स्रपने को मँबार उनके स्रागे खड़ी हो गई। मैं स्रपने स्रपनत्व को उपर उठा लेना चाहती थी। इतना की सारी दुनिया के साथ चुपचाप उनको भी दक लूँ।

''भाई साहब को जगा दूँ।'' वे बोले ।

"हाँ, ठीक में जगाती हूँ।" कह में उनको भाँकोरते हुए बोली, "उठो-उठो!"

कुछ देर बाद त्र्यालस्य की एक भारी त्र्यँगड़ाई ले वे उठे। वस त्र्यपनी सारी उलम्मन समेट, मैंने कहा, "हम सिनेमा जा रहे हैं।"

''सिनेमा !''

"ग्यारह तक लौट त्र्याचेंगे।" मेंने लापरवाही से कह दिया।

भला वे कुछ इनकार कैसे करते! उनको पलँग पर सुला, ऊनी चादर उढ़ा दी। वे चुपचाप सो गये। मैं जरा निश्चित हुई। सिगरेट निकाल ब्रोटों से लगा, सुलगा ली, मनीबेग लिया। उनसे बोली, "चलिए।"

वे तो चुप खड़े ही थं। मैंने वह सिगरेट उनको सौंपनी चाही, पर उन्होंने

मना कर दिया। मैंने ठट्ठा करके पूछा, "जूठे से परहेज है क्या ?"

"नहीं-नहीं। मिचली ह्या रही है।" कह सिगरेट मुक्तसे ले ली। उनकी उँगलियों के स्पर्श से एक नवीन सिरहन मेरे शरीर पर फैल गई।

फिर परिस्थितियाँ संवार खिलखिला कर हँस पड़ी। उनका हाथ ऋपने हाथ में ले, दबाती हुई बोली, "जल्दी चिलए, नहीं तो 'शो' शुरू हो जावेगा।"

वे एक त्राबूक्ती निगाह से मुक्ते देखने लगे, में कमरे मे बाहर निकल, खट-चट-खट सीढ़ियों से उत्तर, नीचे बरामदे में जा खड़ी हुई !

जाड़े की भीनी-भीनी वर्षा हो रही थी। जैसे अपने में भारी कांठनता लिए हो। काफी जाड़ा पड़ रहा था। हवा का एक क्षोंका आकर शरीर की हर्डी-हर्डी को थरथरा देता। फिर भी दिल की आग नहीं बुक्ती। शरीर के भीतर एक अज़े य थकावट फैलने लगी। में तांगे पर जा बैठी। वे चुपके आगे बैठने की सोच रहे थे कि मैंने उनके कान में कहा, "क्या यहाँ भी कगड़ा करोगे।"

बस वे एक ब्रोर मिकुड़कर बैट गये । मैंने छेड़खानी करने, ब्रोवरकोट उतार, ब्रपने ब्रोर उनके बुटनों पर फैला दिया। वे जरा चौंके, फिर चुपचाप बैठे ही रह गये। एक बेकली मन में उट रही थी।

सिनेमा-हाल के बाहर मैंने देखा कि कुछ लोग खड़े हैं। पहला खेल खत्म हा गया था। मैं ताँगे से उतरी। मनीबेग से बीम रूपये का नोट निकाल उनको देते हुए कहा, "पुरा बाक्स ले लीजिये।"

"वाक्स!"

"हाँ, हाँ !"

'बिकार का खर्च है। मुभे तो घर जाना ही। लौटकर ऋ। पको वापस ले लूँगा।"

"श्रापका घर!"

''वहाँ इन्तजार हो रहा होगा।''

"श्रापका।"

''हों।''

"कौन-कौन हैं ?" भारी हिचहिचाहट के साथ मैंने पूछा।

"एक कुरो का वचा, वह विना मेरे खाना नहीं खाता। दूसरा मेरा नौकर श्रीर तीसरी: "।"

"कौन है वह ?" मैंने बात काटी।

''हमारे पड़ोस की लड़की।''

"श्राप क्या कह रहे हैं ?"

' ''यही की स्कुल की सारी पढ़ाई के बाद वह त्र्याधी-त्र्याधी रात तक, श्रामी-फोन बजाती, इधर-उधर ताका-भाँका करती है।''

"ग्रन्छा !"

"त्रौर उस मरी बड़ी फिक रहती है।"

"जाने भी दीजिए उन बातों को । स्त्राज इन्तजार ही सही ।"

"क्या कहा ग्रापने ?"

"मैं इतने ब्रादर की भूखी नहीं हूँ । चिलए लोग हमें खड़ देख न जाने क्या सोच रहे होंगे।"

श्रव हम ऊपर वाक्स पर बैठ गये थे। में उतावली हो रही थी कि वह लड़की भांका करती है। एक-एक बात भाँपती है श्रोर ये कुछ, नहीं जानते। मेंने फिर पृछा ''श्रापने उससे कभी कुछ पृछा नहीं है ?''

"नहीं।"

"ग्रीर वह ग्रापको जानती है।"

"म्वृत जानती है मुभको। दिन भर में कई रंगीन साड़ियाँ बदलती है। बार-बार खिड़की के पास खड़ी होवेगी।"

''इस वक्त पड़ोस की लड़कीं की याद च्रा रही होगीं ?''

"हों !"

"फिर किसी की फिक क्यों होने लगी तुमको।"

"मुके।"

"दिल की महारानी मिल गई श्रीर क्यां चाहिए !"

लेकिन वे ऊँघने लगे। वह नींद मौका पाकर उनको अपने में समाने लगी। मैं असमंजस में पड़ गई। उस युवक को जिस आक्रांक्ता से खींच लाई

थी वहाँ बीच में एक लड़की को पा, मैं ऋपने छिपाये जाल में उलक गई। उनको जगाया। वे ऋचरज में मुक्ते देखते ही रह गये। मैंने कहा ''ऋपनी उस लड़की की बात नहीं सुनाओंगे।''

"苗"

"ग्रापकी वह क्या लगती है।"

''मेरा तो कोई रिश्ता नहीं। लेकिन स्त्राप उसे क्यों जान लेना चाइती हैं!''

"त्र्रोह में !"

"हाँ ख्राप ! हमारा तो ख्रपने मुहल्ले का वह एक ख्रख्रूता सम्बन्ध है ।"

"तो ऋाप दुनिया भर कीं ।"

"यह क्या कोई बुरी बात है ?"

"श्रच्छा वह लड़की खूब सुन्दर है ?"

''शायद।''

"मुम्मसे भी ?"

''यह तुलना करनी मैंने नहीं सीखी।''

''नहीं सीखी ?''

"मौका ही नहीं मिला मुकाबिला करने का।"

"त्राप किस धातु के वने हैं?"

"并!"

"हाँ ऋाप--ऋाप ही।"

"इसपात का।"

"इसपात!"

''क्यों इसमें त्राश्चर्य है ?''

में बात न समक्त कर उनको स्रवाक देखती रह गई। यह उनका कैसा व्यवहार था स्रोर एक में थी जो स्रपने विश्वास में बार-बर उनको बाँधने की चेष्टा करती रही। मैं पगली बन गई। एकाएक उनका हाथ पकड़, तपाक से कहा, "एक बात पूछती हूँ।"

"क्या ?" वे सावधान हो, बोले ।
"तुम उस पड़ोस की लड़की से प्रेम करते हो ?"
"भै ?"

श्रपना हाथ खुड़ा, वे खिलखिलाकर हँस पड़े ।

में मुरक्ता कर सन्न रह गई। इसमें त्राखिर हँसने का कौन-सा तत्व था। कुछ जान नहीं पाई। त्रीर यह हँसना जरूरी ही होगा। मन में वह हँसी-मखौल उड़ाती, प्रतिध्वनित हुई। वहाँ एक घाव बना, जो त्राव तक दुख रहा था।

वे चुपचाप सिनेमा देख रहे थे। मुक्तसे न रहा गया। कहा, 'वह पड़ोस की लड़की जानती है कि स्त्राप जा रहे हैं ?''

"सोच रहा हूँ कोई ऐसा यंत्र बना लूँ, जिससे उसके दिल की बातें ठीक-ठीक जान पड़े। ऋाज तक तो मुभे छेड़-छेड़ कर पृछ्ने बाला कोई मिला नहीं।"

"ठीक-ठीक गुरू न!"

"किसी के दिल की छिपी बातें भला कोई कैंसे जान सकता ?"

''मैं जान लेती हूँ।''

"भाग्यशालिनी हो।"

"मैं त्र्यापक मन की इस वक्त की वात जानती हूँ।"

"क्या ?"<sup>\*</sup>

"यही न कि वह खिड़की पर रास्ता देख रही होगी।"

"बात तो गलन नहीं लगती।"

"क्यो ?"

"वह बेचारी मेरी राह देखती थक गई होगी। में वड़ा निष्ठुर हूँ कि ठीक तरह उसकी बातों का जवाब तक नहीं देता हूँ।"

"उसकी वातें।"

"वह बहुत-सी बातें मुनाती हैं। लेकिन मैं उनका जवाब नहीं देता। इस विद्या को किसी ने ऋाज तक सिखलाया ही नहीं। ऋाज ऋाप मिली हैं तो..।" "谁…"

"त्राप न मिलतीं तो भला मैं कैंसे जान लेता कि वह लड़की मेरे प्रेम-जाल में उलक्क गई है। उसका वह प्रेमः । ब्रोह उस बेचारी को मैंने बहुत दुःख दिया है। ब्राप पहले मिल जातीं तो "।"

"तो क्या होता ?"

"प्रम को हर एक पहलू से जाँचना मीख लेता ।"

"तब में कल सुबह श्रापके घर श्राकर श्राग मुलगा श्राऊंगी।"

"उसका भी दिल फौलाद का-सा पक्का है।"

"में तो ऋाऊँगी ही!"

"श्राना, में कहाँ रोक रहा हूँ।"

"वह क्या समभेगी?"

इसका जवाब न दे, वे चुपचाप किसी गहरे चिन्तन में पड़ गये। इतनी वड़ी दुनिया को देखने के बाद उनको अब भी न पहचान सकी कि वे क्या हैं? तब क्या वह मेरी भूल थी। विवेक से सब कुछ तौलकर किसी तथ्य पर न पहुँच सकी। आखिर यह दुनिया तो बहुत फैली हुई है और हर एक को अपना साबित करते बहुत डर जाती हूँ। उस अधिकार की भूल उटकर अब अस्त हो चुकी।

मैंने उनको देखा। सोचा, क्या त्राजीवन इनके त्राश्रय में नहीं रह सकती हूँ ? यदि इनमें वह सामर्थ्य होती तो मेरा सारा विद्रोह निचुड़ जाता। फिर यह तो एक त्रासम्भव बात थी। क्या-क्या उम्मीदें जीवन में नहीं है! कभी उनको पा नहीं सकी। श्रोर इसी तरह'''।

क्या वे चुप रहना ही सीखें हैं! यह में भला कव मान सकती थी। कहा "इस तरह गुमसुम बैठना क्या ऋच्छी बात है।"

"हाँ, वह वात! उसे मालूम होता कि मैं सिनेमा जा रहा हूँ तो जरूर त्राती।"

"सिनेमा ?"<sup></sup>

"अरे यहाँ घरवालो की आँखें बचा, मूँगक्तियाँ फंका करती।"

"यह भी होता है।"

"जब उसे सिनेमा जाना होता है, दिन भर कई बार एलान करती है। सुनाती है।"

''तब यों क्यों नहीं कहते कि पक्की साँठ-गाँठ है। मैं सब कुछ जान गई।'' ''कुछ हो स्रापसे मतलब ?''

"मुभसे !"

"हम तो एक-दूसरे को एक ऋसं से जानते हैं।"

में श्रप्रतिभ हो चुप हो गई। श्रौर वे ऊँघने लगे। न जाने क्यां उनको कुम्भकर्णी नींद घरे हुए थी। में परेशान हो उठी। उनको देखा— उफ़! इस दुनिया में कई पहलुश्रों के बीच श्रपनी तृष्णा को श्राज तक श्रपने में सँवारे रही। श्रव श्रपने श्रधिकार के बाहर वह बात लगी। उनको देखकर मैंने श्रपना मन परख लेना चाहा। वे मेरे लिए जैसे एक कसौठी थ। दिल में उसे तोड़ने का सवाल उठा। में जाग गई। मेरी भीतरी पीड़ा उभरी। मैं उठी, चुपके से मैंने उनका सिर श्रपनी गोदी में ले लिया। वे चुपचाप सोये ही रहे। उनके मुलायम गालों को श्रपनी हथेली से सहलाया। उनके बालों को फैला दिया। श्राखिर श्रपने को नहीं रोक सकी श्रौर उनको चूम ही लिया।

हड़बड़ाकर वे उठे। मैंने उनको देखा। मेरी आँखों ने आँख् बह निकले। आपने को समक्ताकर भी सिसकते-सिसकते बोली, "तुम मोथे रहो। खूब सोथे रहो। किसी की परवाह आरे फिक तुमको थोड़े ही है। तुम बहुत बड़े हो। किसी से तुमको वास्ता नहीं रखना है।"

वे अवाक् रह गये। में एक भरोखें से उठी। मीढ़ियों से नीचे उतरी। ताँगे पर बैठी अपेर अकेले ही अपने होटल की आरे वट गई।

# मिलन छाया

'शान्ति ने विपपान किया है !'

सारे मुहल्ले में समाचार फैल गया। लोग ऋपना-ऋपना मत देने में नहीं चूकते। रामू ने कहा, 'वह प्रेम की वेदी पर मेंट चढ़ी।' रामूका मत ठीक हो सकता है। लेकिन वह अभागिनी विधवा और प्रेम?

श्यान् सुना गया, 'निराशा की प्रतिमा धूल में रल गई।'

फिर भी में सोचने लगा कि, शान्ति को विषयान करने का क्या अधिकार था! प्रेम ही जीवन की मुख्य राह नहीं। विधवापन 'निराशा' की अन्तिम सीढ़ी कहाँ? माना कि प्रेम, निराशा, आशा जीवन के मुख्य अंग हैं। पर उसके भी तो कुछ कर्तव्य थं। परिवार में माता-पिता भाई-बहन सब की उमसे यही लालमा थी कि वह अभागिनी युवती संसार के सूने कोने में आँखें नीची किये, चुपचाप अपना जीवन व्यतीत करें। नागरिकों के प्रति तो उसका कर्तव्य था कि निराशा में भूले भटके पथिकों को मार्ग दिखाती। सुमा देती कि घृणा-प्रेम ही जीवन का कोई खेल नहीं। देश के प्रति उसका कर्तव्य था कि नारी जाति पर लगे इस कलंक में बच जाती। ईश्वर के प्रति उसकी भावना होती कि जिसने यह जीवन दिया, उसकी कर्म-भूमि पर छाती ताने बढ़ती। अन्त में उस अभागे बच्चे का ध्यान तो आता, जो पिता के स्थान की पूर्ति उसकी गोदी में थिरकता पाता रहा।

क्या यह विलिदान है ? क्या यह त्याग है ? क्या यह पागलपन नहीं ? कुछ स्भता नहीं ! विचार कर कुछ समाधान पा त्र्याखिर 'त्र्यात्महत्या' मान कर अधिक विचार नहीं सकता । न जाने क्यों वह त्र्यक्सर मुभसे कहा करती थी, 'उमेश, मैं जानती हूँ कि मेरा जीवन एक पहेली बन गया है । जिसे न वृभ सकने पर शायद अन्त में...।'

में समफाता तो जवाब पाता, 'में इसे पाप नहीं माननी। जीवन में कई परिस्थितियाँ ऐसी त्राती हैं, जब कि मर्म-वेदनात्रों को न सह सकने पर मृत्यु का त्रावाहन करना ही पड़ता है...'

मैं कहता—'नहीं यह पाप है। एक ग्राधूरा जीवन है। समाज के प्रति एक ग्राविश्वास ?'

'ऋौर इन परिस्थितियों में ""

वह अपना हृदय खोल कर रख देती। में निरुत्तर हो जाता।

सच, उन उपकरणां की ढेरी से कुछ हटाया न जा सकता था। परिस्थिति की अग्राह्यता के वाहर कुछ सुभता नहीं था। अपना मनबुभाव भी तो न कर पाता और स्वीकृति देने सा सिर हिलाता था। न जाने क्यों में उसकी बात मान लेता। शायद उसके अभागे जीवन पर दया कर के आत्मी-यता के नाते, उसके दुःखी जीवन का अन्वेपण करने या उसके हृदय का भार न सह सकने पर! उसकी एक-एक वात हृदय पर चोट करती है। उस चोट से मैं तिलमिला उठता। लेकिन परवशता के साथ दौड़ लगाने पर अपने को असमर्थ पा किसी कुल को न पकड़ पाता।

शान्ति, मेरे जीवन की ग्रात्मीयता में एक विशेष स्थान रखती है. जिसमे संसार के नाते-रिश्ते कतते हैं। माता-पिता, भाई-बहन ब्र्यादि से दूर वह समीप सी लगती थी - विलकुल ऋपने से लगी। उसके हृदय की पीड़ा, दुःख, वेदना सब कुछ एक भार बना मेरे हृदय को ऋौर भारी कर देता था। लेकिन भार त्रालावा न था. त्रापना था, त्रापने में मुलाफा । माना शान्ति का व्यक्तित्व एक इकाई मात्र था-जहाँ सुख-दुःख की त्रानूभृतियाँ, हृदय-प्राही समस्यात्रां का चित्रण त्र्यौर थीं वदना मय सिसकार की किलकारियां ! लेकिन वह तो संसार से घृणा करने लगी थी ऋौर ऋन्त में भगवान् से भी घृणा करने तुली। संसार ने उसे स्रभागिनी नारी समभ उसके प्रति स्त्रविश्वास का वायुमंडल रचा। समाज ने यह भार निभाया। जीवन विश्लेषण करने की धुन में वह भावो के प्रवाह में त्रागे बढ़, लोगों की ब्राँखों में गिर गई। प्रारब्ध की डोरी ने कुल न सुभाया ऋौर कर्म रेखा ऋधूरी निकली। वह संसार की सारी माया ममता, सारा शोक-सन्ताव सम्पूर्ण त्राशा-निराशा, मुख दुःख त्रादि में से त्रपने जीवन की सहानुभृति के लिए कुछ भी तो न जुड़ा सकी। फिर भी वह संसार से कातरता, दया त्र्रौर श्रद्धा की याचना करती थी। त्र्रपनी सरलता से भूलों का पश्चात्ताप कर रो देती। ऋपने हृदय के फफोलों की सनक को छिपाती, उस पीड़ा को सह लेती । ऋपने मन-बुभाव का यही, निरा वहाना प्राप्त था। वह संसार से दूर जीवन-यात्रा के एक रूखे कोने में बैठी ऋतीत को टूटी लड़ियाँ गूँथती थी। वे उसके हृदय की ज्वालामुखी से मखौल उड़ाने लगती। तभी तो मैं देखता, वह बातें करते-करते फफक उठती हैं। उसका यह हाल देख मुक्ते भ्रम होता कि संसार उसके लिये रो रहा है। ऋपनी पलको को ऋँगुली से छूता तो वे भीगी मिलतीं, पर्दा हट जाता। संसार हँसता है। यही उसका ऋनिवार्य नियम है। मेरे ऋाँसू वेदना की ज्वाला से भाप बन उड़ जाते।

शान्ति मेरे जीवन में कुछ ग्राज नई नहीं त्राई। वह तो त्राते ही त्रापना ग्राटल प्रभाव छोड़ गई थी। कुछ साल हुए वह हमारे मुहल्ले में त्राई थी। एक दिन मैंने देखा था कि दो खोए हृदयों को फिर किसी ने मिला दिया। त्रीर त्राज सुन रहा हूँ, शान्ति ने विपमान किया है। कुछ स्भता नहीं। दिल में एक मीठा दर्द होता है। जिसकी व्याख्या करने पर कुछ समभ नहीं पाता। वह श्रक्सर कहती थी, 'मैं कितनी ग्राभागिनी हूँ, उमेश !'

यही लाइन मेरा जीवन 'प्रतीक' है। इसी में उसकी श्रद्धा, विनती, भक्ति का प्रसाद है त्र्यौर उसकी टूटी वीग्णा का मृत्यु गीत!

जिसमें तड़पन है, एक पीड़ा है श्रौर एक द्वन्द । यही मरे हृदय का छिन्न-भिन्न 'ताज' है। इसे रटते-रटते ही मैं श्रपने जीवन की चन्द दुःख घड़ियाँ काट लेता हूँ। जीवन की उलम्मन से श्रपने को हटा भी श्रलग नहीं पाता। एक प्रतिद्वन्दिता, समस्या की हृदयग्राही व्यथा की दुःखित कल्पना में खो जाता हूँ—हाँ, शान्ति जीवन में पहिले-पहल ही एक विचित्रता लिए श्राई। उन दिनों मैं कालेज में पढ़ता था। वहीं एक गर्ल्स स्कृल में मेरी बिहन की मंगिनी थी। कुछ श्रागे वढ़ मिल गई। फक्कड़ प्रकृति की लड़की थी श्रौर लापरवाही से बीमार पड़ गई। वड़ी हटी थी: वहिन से बीमारी की स्चना पा मैं उसके बोर्डिंग में पहुंचा, दवा का इन्तजाम किया तो दवा ही न पीती थी। कहती, 'कड़वीं दवा मैं नहीं पिऊँगी!'

मैंने ऋनुरोध किया तो टाल न सकी, पी गई।

सव व्यवस्था कर उस दिन में 'होस्टल' लौट आया। दूसरे दिन गया तो सुना, फिर उसने दवा की दूसरी भात्रा नहीं पी।

मैंने पूछा, 'शान्ति, दवा क्यों नहीं पी ?'' चुप ।

'शान्ति ?'

ऋवहेलना पृर्ण स्वर में कहा, 'हूं !'
'दवा क्यों नहीं पी ?'
'मैं नहीं पिऊँगी।'

मैं स्तब्ध रह गया।
'तुम कल फिर क्यों नहीं ऋाए थे!'
मैं क्या कहता ?
'तभी तो...'

शान्ति चुप हुई । हृदय में गहरी ठेस लगी । बस, मैंने ड्यूटी बजाकर प्रति दिन ठीक वक्त पर दवा पिला, उसे रोग से छुड़ाया ख्रीर लगातार साथ रहने से उसके मन का मथ लिया ।

उसी शान्ति ने तो विषयान किया है! न जाने विष की शीशी कहाँ से जुड़ाई होगी, फिर उसे पीने की ठान उपयुक्त अवसर हूँ हा होगा। रात्रि के धुँ धले अज्ञात पहर, एक बार पिछले जीवन पर दृष्टि डाल ं। मुख विवर्ण हुआ होगा, जीवन मृत्यु के खिलवाड़ की लकीर में सीमित पा दिल में जलन हुई होगी। कौन जाने बच्चे को देख, एक बार फिर जीवित रहने की आशा दिल में हरी हुई हो ? लेकिन जीवन के कटु अनुभव में हारी वह ं। मुँह में माग उठा होगा, अन्तरात्मा फड़फड़ाई होगी और ं ः?

यह उसकी श्रज्ञानता हैं! शान्ति ममय के फेर से श्रभागिनी हो चली थी श्रीर श्राज—हृदय की दबी श्रमिलापाश्रां श्रीर श्राकां हाश्रां के साथ है एक मूक मूर्ति। उसके जीवन में वेदना की श्रांधी श्राई। वह वच-बच कर भी उससे न बच सकी। नैराज्यमय वातावरण ने सब परिस्थितियाँ जुड़ा श्रानियमितता के मनोवेग के साथ जीवन का मोह छुड़ा दिया। श्रान्यथा वह ऐसी पहेली न थी कि मनोव्यथाश्रां की श्रांभ में फुलम, माता की ममता, बिहन का प्यार पुत्र स्नेह श्रीर पारिवारिक सम्बन्ध को उद्दिग्न हो छोड़ने को तुलती! माना कि उसके जीवन में कई बार ज्वार-भाटा श्राया होगा श्रीर उसकी जीवन नौका इस भार को न सह सकी होगी।

मिलन छाया २०५

वह कुछ पगली तो नहीं हो गई थी कि जीवन ही उत्सर्ग कर दिया ? नहीं, में यह मानने को तैयार नहीं । उसमें पागलपन का एक भाटा अवश्य आया, लेकिन वह तो निर्दोषी हैं । परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी आ जुटीं कि वह बचने की चाहना रख कर भी बचन सकी और अन्त में "" वह दोषी नहीं । इस समय भी उसकी आँखों में समाज से एक कातर याचना होगी कि समाज के लोगों देखो, मैं कितनी अभागिनी हूँ ! वैधव्य की अगिन में भुलस रही थी। तुमने सुभ पर क्या-क्या दोष नहीं लगाए ? मेंने जीवन के पलड़ों में सुख-दुख को तोला अपने हृदय को न बुभा सकी । देखों न, अभी शीशी में जहर की बची चंद बूँ दें मेरे दृढ़-निश्चय को मखौल न उड़ा, सांत्वना देती हुई तुम लोगों को यूर रही हैं । क्या किसी में उस कुत्हल को समभने की सामर्थ्य है ?

में तो शान्ति को भूल चला था। कॉलेज-जीवन छूट जाने पर फिर मैंने उसके वारे में कुछ नहीं सुना। उधर कुछ दिनो तक बहिन के पास पत्र त्राते रहे ग्रीर किर एक लम्बी चुर्पा ""देखते-देखते वह हमारे मुहल्ले में अचानक टपक पड़ी।

उन दिनों मुक्ते मलेरिया की 'पांती' ऋाती थी। उस दिन बड़ी कॅंपकॅंपी लगी थी। न जाने कितने कपड़े ऋोढ़े में चारपाई पर लेटा था। दाँत फिर भी कटकटा रहे थे कि बहिन ने मुनाया, 'शान्ति ऋाई है।'

में उठ बैटा ऋौर उतावली में पृछा, 'कहाँ है ?'

यह में अपने पिछले जीवन में ही जान गया था कि शान्ति मेरे लिए हृदय के किसी अज्ञात कोने में कुछ छिपाए रखती थी। उसमें परस्पर विनिमय की सम्भावना ठीक तो थी। मैं उसे ही जान लेना चाहता था, पर जानता कैसे ?

'वह हमारी भाभी वनकर ऋाई है।' 'हैं!'''

'मुहल्ले में मोहन भाई की वारात लौट ब्राई । शान्ति ही भाभी है।' मैंने समस्त हृदय की वेदना समेट चुपचाप रजाई ब्रोड़ ली। हृदय में प्रतिद्वन्दिता के भाव आए। उस दिन मेने हृदय को टटाल कर देखा तो एक मिलन छाया वहाँ के अस्तित्व में रली दुबकी खड़ी थी। मैं अनजाने कुछ बूफ लेते तुला।

कई प्रश्न उठे।

शान्ति त्रौर मेरा सम्बन्ध १ हमारे जीवन का उभरा बहाव १ हृदय की गुदगुदी में त्रान्तवेंदना १ कुछ भी सोच-समभ नहीं पाया।

बस शान्ति ने स्नन्त में वही किया, जिसे स्नपनाने की धमकी वह बार-बार देती थी।

में समकाता, 'शान्ति, में पाप को नहीं मनता। संसार में पाप-पुराय कुछ नहीं हैं। जीवन कुछ समक्त में ब्राता नहीं। कोई व्याख्या नहीं। बंधन नहीं ब्रीर पाप-पुराय मानना न मानना बराबर है। हाँ, 'संयम' की एक सीमा है। वह मान्य है। ब्रान्य समाज ने पाप-पुराय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की। वह तो हमारे विचारों का परिधान मात्र है। देखों न शान्ति तुम '''

' ' में ' 'शान्ति कुछ स्त्रौर बोल न पानी ।

कल श्रौर श्राज की शांति—कितनी वदली थी! यह कैसी दुनियादारी थी, कैसा व्यापार था! मैं सोचता, नारी को भगवान ने क्या बनाया है ? उसका श्रपना कुछ भी नहीं! वह दूसरे के सहारे खड़ी रहती है। श्रपने स्वामी की प्रतिछाया है। उसके बिना वह चल नहीं सकती है। श्रौर शांति—? उसका स्वामी उसे एक छोटा-सा खिलौना सौंप कर, श्रभागिनी का टीका लगा, वहाँ चला गया था, जहाँ से सुना देखा, कोई भी लौट कर श्राया नहीं।

मोहन कैसा हँसमुख था! मेरा श्रपना सगा था। नामी डॉक्टर था। लोगों पर उसकी धाक थी। उस दिन मैंने श्रपना किस्सा सुनाया, तो हँस पड़ा। कहा फिर, 'वाह खूब। भई तेरी ही भाभी तो है। ले जा, तेरे ही लिए लाया हूँ!'

मैं उसे भाभी न कह सका । में शान्ति ही कहता था । इस नाम मैं सगापन था, एक रिश्ता था ऋौर था ऋतीत का एक रोमांस ! बहिन की पुरानी फूटी भाभी 'सच' बनकर नजदीक ऋाई थी ! मिलन छाया २०७

एक दिन उसके मुहाग की रोशनी पर अचानक अधिरा फेल गया। उस साल की प्लेग, उसे मक्सधार में बिना नाविक के असहाय छोड़ गई। उस म्मृति की हृदय पर गहरी काली रेखा है! जिसे देख में उदभान्त हो उठता हूँ।

पहिले वह कितनी हँममुख थी! बात-बात पर चुटकी लेतीं, अपनी मुस्कान में बर भर को मंह कर अपने में रला लिया था। उस मुखी जीवन में काली-काली रेखाओं का जाल छा गया। वहाँ एक भ्कम्प आया। उसे उस छोटी मी अवस्था में ही एक विकराल चीख मुनाई दी। वह काँप उठी, हर गई और अहरूट आप की इस पीड़ा में रो उठी। वस, विपपान का प्रश्न उसी दिन उसके हृदय पर लीक मार गया होगा। आज वही हल्की लीक, एक अटल रेखा सी उसके जीवन में अलग पड़ी है। उसमें उपेद्धा, कातरता, असहायता और वेदना की काली गहरी छाप साफ दीख पड़ती है। मुहल्ले वाले हका पीटें कि उसने विपपान किया है इससे उसका कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। लोग इसमें महानुभूति न हुँ इ अपनी वेकार आलोचना कर रहे हैं। शान्ति ने विपपान किया, यह कोई नई बात नहीं। दुःख के आवेग को न सह सकी और वैधव्य की तड़पन में जलभुन अपने दग्ध जीवन से छुटी पा गई। फिर भी लोग अपना मत देने में नहीं चूकते!

रामू ने मुनाया, "वह प्रेम की वेदी की भेंट चढ़ी।"

यह रामू का स्वतंत्र मत नहीं। लोकमत के साथ वह बहा है। श्रौर शान्ति तो अपने वैधव्य-जीवन में लोगों के आगो अपना दुःखड़ा न रोती थी। वह तो अन्दर ही अन्दर वुलती रही। वह समाज के नेताओं के आगो मार्मिक तीब्रता से अपनी वेदना की पुकार न पहुंचाती थी। न अन्य विधवाओं के समान आठों पहर रो-रोकर काटती। वह तो जटिल संसार के समस्या पूर्ण जोवों के मुख-दुःल वेदनाओं-पृणाओं और कातर याचना की अनुसूति में लीन हो अनिर्वचनीय आनन्द में विभोर हो फूल उठती थी।

मेंने कहा था, 'शान्ति, यह भाग्य की क्रामिट रेखा थी। क्रब क्रपने जीवन को बच्चे के सहारे व्यतीत करना।'

'कोशिश करूँगी, लेकिन में तो विधवा हूँ। त्र्याज समाज मेरे सब

ग्राधिकारों को छीन लेना चाहता है। हमें जरा भी स्वतंत्रता नहीं है!'

ग्लानि स्त्रौर परिताप से उसकी स्त्राखि स्त्रनायास बरस जाती। मैं क्या उत्तर देता।

उसका जीवन एक 'मूक दु:खान्तं था। वह एक जीवित समस्या निकली। जिसे भूल जाने की चाहना रख कर भी भूल नहीं सकता। वह नारी-हृदय की सारी परवशता समेट कह देती, 'तुम्ही बतलास्रो यह क्यां हो? तुम उसी समाज के प्रतिनिधि हो। क्यां एक विधवा के जीवन पर इतनी सीमाएँ बाँधी जावं? हँसने बोलने तक की मनाही है!'

में ऋवाक रह जाता !

'कल क्या समाज तुम पर ऋषंखें नहीं गड़ायेगा कि तुम एक विधवा के नजदीक''''

में व्यथित हो उठता।

समाज ने शान्ति को नहीं पहचाना । उस पर भी काना-फूसी लागू कर दी।

शान्ति—वह विधवा हो गई। स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग करना उसने सीखा था। ग्राखिर उसका क्या दोप ? ग्राज वह धुली घोती पहिन, रंगीन जंपर डाले ग्रपनी संगिनियों के साथ दुःख भुलाने हँसे-खेले, तो समाज को उस पर ग्राँगुली उठाने का क्या ग्राधिकार है ? कितना ग्राश्चर्य है, शोकाकुल ग्राभागिनी विधवाग्रों से समाज क्या चाहता है ?

शान्ति भी चुपचाप कोने में दुवकी समाज की भली-बुरी वातें क्यां सुने ? यह उससे नहीं हुन्ना। यह उसने सीखा न था। वह भूठी वातां का प्रतिवाद करती। उनके कहने वालों का मुकाबला करती। फिर एकाकी कोना द्वँट चार न्नांसू बहाती।

रामू का वह कथन क्यों मेरे हृदय पर गहरी नीरवता छा देता। है ? वह तो मखौल सा उड़ाता दीखता है — ऋौर ऋनौचिन्य के ऋगवरण में " डालता है। में इसे सह नहीं सकता।

--- ऋौर श्यामृ सुना गया, 'निराशा की प्रतिमा धूल में रल गई।'

मिलन छाया २०६

न जाने क्यों मेरे हृदय में रामू-श्यामू का मत मिलन हँसी-हँस देता है। एक अज्ञात गुदगुदी होती है। ज्ञेय कुत्रहल है; फिर भी सोचने-समफने पर कुछ नहीं पाता। अपनी इस अस्तव्यस्तता में जीवन की कई नाजुक घड़ियाँ गवाँ देता हूँ।

उसने विपपान क्यों किया ? क्या समाज के डर से ?

नहीं, इसमें एक त्याग था। वह जानती थी कि शान्ति ऋौर उमेश दो प्रलयकारी शक्तियाँ हैं। पर दोनों में विभिन्नता नहीं, पर दोनों साथ न रह सकेंगे। वस, हृदय की वेदना सिसकार ऋौर कसक को छिपाए, ऋपने को दुःख की ऋथाह छाया में धकेल, उमेश की रहा के लिए उसने ऋपना जीवन उत्सर्ग कर दिया।

क्या उसका यह सोचना ठीक था ?

हाँ, मैं शान्ति के ऋति समीप पहुंच गया था। एक दिन मैंने देखा कि शान्ति का पूर्ण-चित्र मेरे हृदय में बिखरा पड़ा है। वह ऋाज भी है। ऋाजीवन रहेगा। हटाए, हटता नहीं। भला इसमें मेरा क्या दोप ?

मोहन भइया ने मृत्यु शय्या पर उसका हाथ मुक्ते सौंपते कहा था, 'उमेश, में एक एक तुम लोगों को मिला लेने ग्राया। ग्रव जा रहा हूँ। मुक्ते जाना है। तुक्ते शान्ति सौंपे जाता हूँ।'

शान्ति का काँपता हाथ उन्होंने जबरदस्ती मुक्ते सौंपा था। उस समय मेरी स्रात्मा रो रही थी।

उनका भी मानव हृदय था, मेरा भी ऋौर शान्ति का ?

उसी शान्ति को तो अन्त में विषयान करना पड़ा। उसने यही उचित समका। मैं असमर्थ था। यह मेरी जिम्मेदारी थी; पर मैं लाचार था, असहाय था।

इसमें मेरा क्या दोप ? मैं परिस्थितियों को सँमाल लेना चाहता था। पर वह तो न जाने कब से मेरे जीवन की धुकधुकी में छिपी बैठी थी। मेरे अपन्तस्तल की विभूति से आँख-मिचौनी खेल रही थी। उसे सान्त्वना क्या देता ? वहाँ इसका असर न था। मेरी हृदय की भावनाएँ चूक गई थीं। कई महीने बाद मेंने देखा कि शान्ति मेरे नजदीक लगी खड़ी है। वह भावावेश में कह बैठी एक दिन, 'क्या मेरा जीवन पहेली नहीं है, उमेश !'

उस रात्रि मैं सो नहीं सका। शान्ति पर मेरा ऋधिकार था। वह द्रुतवेग से मेरे जीवन में ऋाई थी। फिर हमारे बीच एक काली धुँ घली छाया खड़ी हो गई। हम समीप थे, पर ऋलग-ऋलग, एक न थे। कितना ऋधूरा रिश्ता था!

— ग्रामी कल रात्रि की तो बात है। शान्ति ने मुक्ते बुलाया था। न जाने कितनी देर उसके पास बैठा रहा।

मेंने पूछा था, 'शान्ति, तुम इतना क्यों वुल रही हो ?'

वह कुछ न बोली।

'देख शान्ति, क्या मुभे भी ऋपना सगा नहीं गिनती ?'

वह चुप थी।

'शान्ति!'

वह बोली, 'में ऋभागिनी हूँ। संसार से घृणा करती हूँ। जीवन से ऊव गई हूँ!'

'शान्ति !' में समकाता हुन्त्रा बोला।

शान्ति फिर चुप हो गई।

में समभ गया कि वह हृदय में कुछ छिपाए है—जिसे कहने की चाहना रख भी कह नहीं सकती।

'यह चुप्पी क्यों, शान्ति ? मुक्त पर भी ऋविश्वास !'

'ऋविश्वास''! नहीं—नहीं...' वह रुक पड़ी। कहा फिर, 'तुम मेरे सब कुछ हो। में तुमको ऋपना सगा गिनती हूँ। तुम्हीं ऋकेले मेरे हो।' वह तपाक से बोली।

'त्रकेले, सगे''' में गुनगुनाया !

'क्या तुम नहीं जानते ? यह छिप नहीं सकता । क्या यह भूठ है ? नहीं—नहीं...!'

वह उत्तेजित हो उठी । त्राँखों की लाली में कुत्रहल था । वह सब कह गई । कहना, न कहना ।

में दिगमूढ़ रह गया । पृछा, 'क्या ?'

वह त्रागे न वोली।

मेरे हृदय में खलबली मच गई।

वह फिर बोली, 'ठीक समाज की बातें मुनते हो ? क्या तुम कलंक से ऋछूते हो ?'

में चुप रह गया।

'तुम कितने भाोले हो ?' वह मामिक भाव में मुसकाई।

में सन्न रह गया!

'नहीं, मैं विधवा हूँ, उमेश ! तुम कल से यहाँ न त्र्याया करो । मैं समाज की कलंक हूँ ।' उसकी पलकें भीग गईं।

कितनी चुन्धता थी ! मैं चौंक उठा।

'जाश्रो, कल से न श्राना । हमारा समाज यह नहीं देख सकता ।' में चला श्राया; श्रौर श्राज मुन रहा हूँ, शान्ति ने विषपान किया है । क्या उस मलिन छाया को मूल जाऊँ!

### **ऋाविष्कार**

चित्रकार ऋपने नये चित्र को गौर से देख रहा था।

बहता नाला, पास छोटी-छोटी भाड़ियाँ, नीला-नीला त्रासमान त्रौर भेड़िया के पावों पर मरा बकरी का बच्चा। बच्चा—निर्जीव, निश्चल सोया, सुन्दर-सुन्दर.....!

चित्रकार की ऋाँखें चित्र पर टिकी कुछ ढूँढ़ रही थीं। किसी ने पीठ पर हाथ रखते कहा, 'खूनी ?'

चित्रकार ने फिर देखा, बैज्ञानिक स्त्रपने नीले स्ट में खड़ा था। बैज्ञानिक ने कहा, "स्रच्छा चित्र बनाया है। उसकी स्राँखें ही सारे भाव स्पष्ट कर देती हैं। तुम बधाई के पात्र हो। कहो, यही नाम तुमने भी चुना होगा। यही तो तुम्हारी भावना होगी। स्रब क्या सोच रहे हो। उलम्कन कैसी १ निश्चिन्त

हो कर वही लिख दो ..."

"वैज्ञानिक", चित्रकार ने चित्र पर से ब्राँखें उठा, उसकी ब्राँखों में डुबो कर कुछ टटोलते कहा।

वैज्ञानिक रहता रहा—''वातावरण के अनुकूल चित्र है। जितनी विमिन्नता है, उतना ही सजीव। यच्चा अयोधता का पुतला और....।''

"चुप रहो वैंज्ञानिक ! व्याख्या कर लेने को मैंने यह नहीं बनाया । दिल का एक तकाजा था, वही चित्र पर बखेर दिया । पर यह मैं न सोचता था । मेरा खयाल था, इसका उपयुक्त नाम होगा—'पैसा ऋौर मजदूर।' पैसा मजदूर को कुचलता है । मजदूर की बेवसी का ध्यान किसी की नहीं।"

"श्रो…हो… हो!" वैज्ञानिक हँस पड़ा। "बड़ी गम्भीर सूफ है। कहते तुम पते की बात हो। लेकिन अपना-अपना दृष्टिकोण है। यही ठीक सही।" रुककर—"चलो-चलो, मैं तुमको लेने आया हूँ।"

चित्रकार उठा । साथ हो लिया । शहर को छोड़, दोनों एक पगडराडी की स्रोर बढ़े । स्रन्त में पहाड़ी पर चढ़ने लगे । चढ़ते-चढ़ते वैज्ञानिक बोला,—
"थक तो नहीं गये ।"

"थकान.....!" चित्रकार ब्राटक पड़ा । बोला फिर "पेंटिग' की थकान ब्रौर इसमें ब्रान्तर है। तुमने 'सराय' का चित्र देखा है; '——' का बनाया; बूढ़ा मुसाफिर, उसकी बीबी ब्रौर एक बच्चा, रात्रि को चुपचाप सराय के एक कोने में बैठे हैं। चाँदनी की छाया में तीनों के चेहरे से थकान टपकती है। वह मात्र हमारे हृदय के भावों ब्रौर मस्तिष्क पर कब्जा करती है। यह हमारे शारीर से बन्धित है। कितना भारी फर्क है।"

दोनों पहाड़ी की चोटी की ऋोर बढ़ रहे थे। एक टीले पर बैठकर वैज्ञानिक ने ऋपनी जेब से कैमरा की तरह छोटा-सा यन्त्र निकाला ऋौर चित्रकार से कहा, "देखों?"

"घ र-र-र-र.......।" कुछ दिखलाई दिया ?"

"नहीं"

"कोगा गलत होगा।"

"घरर "रर ररर" अब।"
"ठहरो-ठहरो।" कह चित्रकार ने आँखें यन्त्र से हटा लीं।
'उफ।' जैसे भारी थकान के बाद, साँस, लेने का मौका मिला हो।
'क्या देखा!

चित्रकार की ब्राँखें ब्रामी तक, सहमी ब्रारेर डरी उसने पायीं। चित्रकार वोला—"घना जंगल "बड़ी-बड़ी चींटियाँ मनुष्य को खा रही हैं। पीछे-पीछे मुरक्ताये पत्ते जमीन पर फैले हैं। उन पर कई जिन्दे मनुष्य पड़े हैं। वे हिलते हैं, डुलते हैं, चीखते हैं ब्रारेर ब्राखिर हारे ब्रासहाय लेट जाते हैं।"

'यह तो जीवन का एक पहलू है—चित्रकार, इसमें डर क्या ? इतनी-सी बात से डर गये। यह ब्राविष्कार एक दम नया होगा। जो मनुष्यता ब्रोर जीवन की पहेलियों को सब के ब्रागे पेश करेगा। फिर 'समस्या' न रहेगी। इसके ब्रागे जटिल सवाल हल हो सकेंगे। यह तो निरा एक Idea (माव) है। मैं चाहता हूँ, तुम कुछ ऐसे चित्र बना लो। लो ब्रौर देखो।"

चित्रकार ने देखा—श्मशान, ब्राँधियारा; चीख उठा—''वैज्ञानिक, वैज्ञानिक!''

वैज्ञानिक चुप ।

"त्रारे, तुम भी क्या ?"

वैज्ञानिक चुप यन्त्र पकड़े हुए था उसी माँति स्थिर रहा।

चित्रकार ने ऋाँखें ऋलग हटा लीं। कुछ देर तक यन्त्र को ऋौर वैज्ञानिक को देखता रहा। कुछ कहना चाह कर भी कह नहीं सका। ऋपने में हूँ द कर कुछ जैसे खोया लगा।

कहा फिर, ''वैज्ञानिक यह क्या ? क्या मनुष्य की सभ्यता यहीं खात्मे पर है।''

"क्या कहा ?"

"यह कैसा दृश्य था। एक मनुष्य दूसरे को हिंडुयों के टुकड़ों से मार रहा है। खून, घाव ं ं १ तुम भी उनमें मुक्ते क्या निया ।"

"लड़-फगड़।" वैज्ञानिक ने कहा, "यह तो संघर्ष है। ऋपने लिए हमें सब निभाना है। इसमें ऋाश्चर्य की बात नहीं। यह रोज का हाल है।"

"रोज का।" चित्रकार ने हल्के दुहराया।

"हाँ, हमें रोज अपने को चालू रखने के लिये लड़ाई लड़नी पड़ती है और देखो """।"

"घरर--- घरर"""ररर ।"

चित्रकार ने देखा; युवक-युवितयां नग्न नाच रही थीं। कितना पतन ! कैसा आप !!

"वस"।" कह चित्रकार उठ बैठा, "चलो घर चलें।"

"श्रमी कुछ श्रौर देख लो। यहीं बस नहीं। श्रागे श्रौर है—भले ही श्रिशाहय सही। फिर भी हमसे श्रलग नहीं है। हम में ही है ""।"

"वैज्ञानिक" चित्रकार जोर से बोला, "क्या कहते हो १ में इस तर्क का पोपक नहीं। मेरी दुनिया कुछ त्र्यौर है।"

"कुछ स्रोर।" कैज्ञानिक धुपद में हँसा। "वही सव नहीं, कुछ स्रोर जरूरत भी है।"

"जरूरत।" चित्रकार के मुँह से निकला।

"कभी सही—ग्रभाव ही। खैर, देखो!"

"हैं, हैं, हैं...भाग चलो, भाग चलो।" चित्रकार ने आर्खें मूँद लीं। फिर आर्खें मलते पूछा, 'यह तुम क्या दूँद रहे हो; कहाँ पहुंचोगे ? मतलब क्या है ?"

"देखा नहीं तुमने। सारी दुनिया, बड़ी इमारतें, इसी तरह गिर पड़ेंगी —एक दिन। न तुम होगे, न हम। हमारा ऋस्तित्व एक घोखा रह जावेगा।"

"यह भूठ है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता।"

"नहीं करते । तो, देखो न, हिम्मत क्यों हार रहे हो ?"

घरर...घरर...ररर...।

"देख रहे हो न; इतनी गाड़ियों का रोज का काम मुरदों का लाद कर ले जाना है। क्या देखा, बच्चे मर रहे हैं। उधर दाहिनी स्रोर वह गरीब स्रौरत रो रही है उसका स्वामी चोरी में सात साल को जेल गया है। पेट के लिए चोरी की थी—कानून ने पकड़ लिया। ग्रौर ""।"

"तुम जानते हो, मैं सिर्फ चित्रकार हूँ, 'विचारक' नहीं। फिलासफी भी मुभे परेशान करती है; जिन्दगी कट रही है, कटने दो। उसके मनोविज्ञान से वास्ता नहीं। ग्राच्छा ग्राव चलो।'

"यही इतना है बस । आगो अभी यंत्र कुछ पकड़ नहीं पाता । कुछ तुमको सुभा ?"

"उठो।"

दोनों उठ कर नीचे की श्रार बढ़े। वैज्ञानिक कह रहा था, "तुम देख रहे हो न, कितनी विभिन्नता दुनिया में फैली है। इधर महल, उधर भोपड़ियाँ! वह मोटर जा रही है, हम पैदल ही जिन्दगी का सफर कर रहे हैं। हमारे श्रागे श्राज की रोटी का एक सवाल है।"

चित्रकार चुपचाप बढ़ रहा था। रोज की बात में क्या राय दी जावे। शहर की चौड़ी सड़क पर एकाएक चित्रकार रुक पड़ा, कहा, "चलो।" "कहाँ ?" वैज्ञानिक ने कौतृहल से पछा।

"सामने, देखते नहीं हो।"

"नहीं, नहीं।"

"चलो भी, वह बुला रही है।"

"क्या तम उसे जानते हो ?"

"हाँ, स्राज कल वह मेरे नये चित्र की भावना है।"

"भावना।"

"सच कह रहा हूँ । कुछ वैसे बुरी नहीं । शायद तुमको पीछे गाली देने की नौबत नहीं त्र्यावेगी ।"

"ठहरो भाई।"

"क्या ?"<sup>\*</sup>

"वह देखो......त्रारे सड़क के किनारे—वह वह भिखारिन मर रही है।" "मर रही—मरने दो। न तुम्हारी सामर्थ्य है कि उसकी मौत रोक लो। न मेरी, तुम क्यों बेकार इतनी फिक्र कर रहे हो। तुम-हम उससे बाहर नहीं। उसका हमसे लगाव है।"

"नहीं, उसे देख लेने की चाहना रह जाती है।"

"चाहना, चलो वह खड़ी न जाने क्या सोचती होगी।" चित्रकार ने वैज्ञानिक को ऋपने साथ ले लिया।

सुन्दर फर्श बिछी, किनारे कई तकिये। सामने दीवाल पर ऋाठ ही बजाती रुकी घड़ी। नीले-नीले रेंग में पुती दीवाल ऋौर एक युवती जामुनी साड़ी में बैठी।

वैज्ञानिक दरवाजे पर ठिठक गया, सोचा; भिखारिन मर गई है। उसके पास ऋपना कोई नहीं। उसकी ऋसहायता की यह उपेचा १ वह लौट कर भिखारिन को दिलासा देगा, उसे धर्म समकावेगा। उसे शांति से मरने की सीख पढ़ावेगा। उसके हृदय में समाज के प्रति उठते विद्रोह को हटा लेगा।

वैज्ञानिक ने पीठ फेरी, चाहा नीचे उतर पड़ें कि चित्रकार ने जोर से पुकारा, "वैज्ञानिक ?"

वैज्ञानिक की ब्राँखें फिरीं, वह युवती घूर रही थी। ब्राब कहा, "तशरीफ रखिये।"

वह चुपके एक कोने में सिमट कर बैठ गया। उलक्सन हट गयी थी, तिकये का सहारा ले लिया था।

"चित्रकार ने कहा, "कुछ सुनात्र्योगी नहीं।" वह गाने लगी—".....।"

एक विपाद-पूर्णं गीत था। पहाड़ी का चारागाह, खेलते बच्चे, एकाएक आसमान का घिर जाना, बच्चों की घबराहट, फिर बरफ का तूफान। घबड़ाये बच्चों की भाग-दौड़ और निपट अन्धकार में वच्चों का खो जाना। फिर अगली सुबह बरफ की जमी सतह पर सूर्य का चमकना। सुफेद फ्रां—कहीं-कहीं बीच-बीच में उठी, काली-काली सतह-सी—बच्चों की लाशों...।

वैज्ञानिक ऋाँखें मूँ दे भूमने लगा ऋौर ऋाँखें भर ऋायीं। खयाल ऋाया फिर कल; कुछ साल बाद, जब गाने की उम्र निपट जावेगी। देखी-सी फिर

एक छाया - सुफेद-सुफेद बाल, भूरियाँ पड़ी...वही सुन्दर वेश्या ऋौर...।

वैज्ञानिक चौंक उठा, जैसे किसी ने हिलाया हो। कुछ नहीं सूफा। गाना बन्द हो चुका था। लगा फिर, एक दिन वह वेश्या कौन जाने जीवन से ऊव कर ब्रात्महत्या कर ले। रंगीनता का ब्राखिरी ब्राध्याय वही होगा क्या?

फिर गाना शुरू हुआ। वह उटा और चला आया। चुपचाप आगे बढ़ा। बरसात के दिन। कची जमीन पर केचुए बढ़ रहे थे। वह रुक गया। उनका तमाशा देखने लगा। वह लम्बा-लम्बा साँप-सा आगं बढ़ता, गोल गोल मिट्टी के घरे बनाता, वहीं रहता ! उसने लकड़ी का दुकड़ा उटाया, उसे छुआ—वह सिकुड़ गया। निर्जीव पड़ा रहा। जब आहट बन्द हुई, तब फिर चलने लगा।

भिखारिन की याद त्रायी। वह वहीं पहुंचा। भिखारिन मर गयी थी। वह कहती लगी—त्राय त्राया तू घमएडी वैज्ञानिक! एक दिन तुक्ते कुछ प्रास नहीं होगा।

भिखारिन श्रद्ध -नम्न थी। उसने श्रपना रेशमी रूमाल निकाल श्रीर उसके चेहरे पर फैला दिया।

श्रव श्रागे बढ़ा। होटल की श्रोर बढ़ा। मन में भारी उचाट था। सोचता—मक्खियों की जिन्दगी चन्द मिनट की, जानवर कुछ दिन रहते हैं। मनुष्य कुछ साल श्रोर दुनिया कुछ शताब्दी। सब—सब.....!

पुल पर बढ़ते सुना, 'छप-छप'। देखा—नदी में कछुए एक बकरी के बच्चे के चारों त्रोर घेरा बनाये उसे खा रहे थे। त्रसहाय बच्चा तड़प रहा था। उसने त्राखें मूँद ली, चाहा कि नदी में कृद पड़े। वह नहीं रहेगा अब! इतनी पीड़ा इतना दुःख...!

किसी ने पीछे से हिलाते कहा, "क्या सोचते हो ?"
"तुम चले स्राये चित्रकार।" वह चिल्लाया। "चित्रकार! चित्रकार..!!"

"तुम रो रहे हो।" चित्रकारु ऋवार्क हो बोला।

वैज्ञानिक संभल गया । कहा फिर "चित्रकार, जीवन में मुख नहा—यहां क्या हमारी भूख है।"

''वैज्ञानिक...।'' दोनों होटल पहुंच गये थे। चित्रकार ने मेज पर बैठ कर पुकारा, ''ब्वाय, ब्वाय, मीनू !''

फिर खाना मँगवाया। दोनों खाना खाने बैठ गये। बैज्ञानिक ने बड़ा त्र्यालू का टुकड़ा मुँह में डाल लिया ऋौर निगल गया। ऋाँखों में ऋब भी ऋाँसू थे।

चित्रकार ने फिर पुकारा, "ब्वाय—दो पग 'जान हेग'।"

"नहीं नहीं," वैज्ञानिक ने टोकते हुये कहा, "एक अपने लिये मँगवा लो।"

"ग्रपने लिये, नहीं। तुम भागना क्यो चाहते हो ? कहीं तो डटकर खड़े रहा करो।"

''भागना,...।''

खा-पीकर दोनों चुपचाप कुरिसयों पर बैठकर सिगरेट फूँकने लगे। , वैज्ञानिक बोला, ''इस होटल का भी एक व्यक्तित्व है, दायरा है पर अध्रुरा।''

"ऋधूरा हा, हा, हा!" चित्रकार हॅस पड़ा, "यार तुम यह क्या कह रहे हो ? सुफेत तो होटल की जिन्दगी में पूरा मजा मिलता है।

"लेकिन…"

"क्या...."

"कुछ हो । ऋपना-ऋपना ख्याल है । किसी दिन यह होटल नेस्तनाबूद हो जावेगा । हजारों, लाखों ऋादिमयों का बही-खाता यहीं दवा रहेगा ।"

दोनों उटकर बाहर चले ब्राये ब्रौर ब्रपने-ब्रपने घर पहुंच गये।

कुछ दिन तक चित्रकार नये चित्र बनाने में लीन रहा। वह करीब-करीब खतम कर चुका था।

एकाएक वैज्ञानिक ग्रा बोला, "इतनी मुबह-सुबह।" "कल रात-भर सोया नहीं। यह देखों …।" ''हैं, हैं।'' वैज्ञानिक ब्राँखं फाइ-फाड़ कर चित्र को देखते बोला।

"क्या है ? कितना मुन्दर चित्र हैं । मुक्ते यह चित्र खूब लगा है । चाहता हूँ, चित्रवाली युवती में रल जाऊँ।"

"रल जाऊँ।" वैज्ञानिक ने दुहराया।

"यह गलत नहीं—।"

"श्री' चित्रकार यह तो उसी रमग्री का चित्र है।"

"रमणी का ?" चित्रकार ने स्त्राश्चर्य से पूछा ।

"क्या तुम नहीं पहचानते हो। उस वेश्या के चेहरे के सारे भाव व्यक्त हैं। यह श्रासहय है। उस नारी को क्यों इस तरह पोत रहे हो।"

''पोत...। यह भूठ है।''

"भूठ ''।"

"मैं दावे के साथ कहता हूँ। वैसे तुम जानते हो, मैं सारी स्त्री जाति का कायल हूँ—सब युवतियों को चाहता हूँ मौत की ऋन्तिम घड़ी, कोई कुछ रंगीन साड़ियों के ऋाँचल भिगो, उनका पानी मुँह में टपका दे। ऋौर मैं निश्चित सो जाऊँ।"

"निश्चित...।"

"तव स्रात्मा प्यासी नहीं भटकेगी।"

"क्या तुम त्रात्मा पर विश्वास करते हो ?"

"विश्वास, कहीं कुछ उलभान तो लगती नहीं कि श्रविश्वास से खेलूँ। श्रविश्वास साध्य है। वह ठीक लगता है। श्रविश्वास भले ही विद्रोह लावे हमारी भारी जरूरत है।"

''विद्रोह ग्रौर जरूरत ?''

"तुम क्या चाहते हो वैज्ञानिक ?"

"कुछ नहीं।"

"यह भूठ है। मैं जानता हूँ। तुम एक स्वप्न को सजीव बना लेने के लिए श्राविष्कार कर रहे हो।"

"क्या...ठीक .. नहीं ! यह ठीक है, मैं नया स्त्राविष्कार कर रहा हूँ । यन्त्र

से मेरा सम्बन्ध है, लेकिन में लेन्स से खेलते दृश्यों से त्रालग रहता हूँ। उनसे मुक्ते वास्ता नहीं। वे त्रालावा हैं। रोज प्रयोगशाला में भारी वक्त काटना है, कट जाता है।"

चित्रकार ने पूछा, "सन्ध्या को सिनेमा चलोगे।"
"मुफे उन चलती तसवीरों का शौक नहीं।"
"त्राज चले चलना।"

"त्र्रच्छा, साँभ को सिनेमा हाल में मिलूँगा।" कहता हुन्रा वैज्ञानिक चला गया।

त्रब चित्रकार ने तसवीर के चेहरे को घूर-घूर कर देखा। कपड़े पहिन भागा-भागा वेश्या के यहाँ पहुंचा। देखा, वह सो ∣रही थी। चाहा, उसे चूम कर जगा दे। डर गया। लौट श्राया। हिम्मत हार गया था।

लौटकर ब्राँखें मूँदे एक बार उसके ब्रागे सोयी रमणो का विखरा चित्र ब्राया। सारा...।

उसने ऋपना ऋलबम खोला। कुछ फोटो निकाले। बड़ी देर तक उनको देखता रह गया। एक फोटो पर रुक पड़ा।

उसने 'राइटिंग पैड' निकला श्रौर खिन्न हो लिखना शुरू कर दियाः उमी,

श्राज फिर तेरी याद हो श्रायी। याद है, तुभे मैंने कितनी चिहियाँ , नहीं लिखीं। श्रप्रने दिल की बातें, श्रपनी भाषा में लिख कर तुभ तक पहुंचाते कहीं हिचक न रही। तू जवाब नहीं देती। जैसे जवाब दे नहीं सकती श्रौर जानता हूँ, जवाब पाकर में कुछ खाली फिर भी रह जाऊँगा।

त्राजकल त्राजीव 'मूड' में हूँ। पिछले पत्र में मैंने तुभे त्रापने वैज्ञानिक दोस्त की बातें लिखी थीं। त्राजीव त्रादमी है। लगता है, संसार की सारी निराशा पिये हो। सोचता हूँ, तुभे त्रापने दिल की बातें लिख कर मैंने गलती की। त्राज चन्द दियासलाई की सींकें त्रीर जला लेने को कागज साथ भेज रहा हूँ। त्राकेले कोने में सब चिट्टियाँ जला देना। सुफेद-सुफेद धुत्राँ

निकलेगा। वहीं तेरा ठिकाना है। हमें भी तो एक दिन ऐसे ही धुएँ में रह जाना है।

न उमी, तू ऋलग रहना चाहती है — में ही कहाँ चाहता हूँ कि कोई मेरे नजदीक रहे। बचपन का लम्बा ऋरसा लगता है, भूठ था। तब तुभभं समभ न थी। ऋाज तू समभदार हो गयी है। साथ एक तसवीर भेज रहा हूँ। इसका चेहरा एक वेश्या से मिलता है। ऋाजकल वही मेरी परेशानी संभाले है। मेरे पास कोई ऋौर साधना भी तो नहीं। याद है, तुम्हारी शादी के बाद मैं ऋकेला छूट गया था। किर.....

तसवीर तुम देखना । खूब ही देखना । वैज्ञानिक का नया आविष्कार अभी कुछ आगे नहीं बढ़ा है।

तुम्हारा '\_\_\_\_'

सन्ध्या को वैज्ञानिक ऋौर चित्रकार सिनेमा घर गये। दोनों साथ-साथ फिल्म देखने लगे। वैज्ञानिक ने चुपके कहा, "ऋपने को धोखे में क्यों डुबो रहे हो चित्रकार।"

"धोखा ?"

"देखते नहीं, सिर्फ तमाशा है! व्यवहार में यह खरा नहीं। जिन्दगी का तमाशा इससे सुलभा है। अञ्छा तो बिदा।'

चित्रकार कुछ कहे कि वैज्ञानिक बाहर निकल गया।

फिर चित्रकार का मन नहीं लगा। वह उठ आया। देखा, सामने पेड़ की छाया में वैज्ञानिक चुपचाप खड़ा था।

त्रागे बढ़; नजदीक पहुंच, वह पुकारना चाहता था—वैज्ञानिक ! कि वैज्ञानिक ने त्र्योंठो पर उंगली लगा चुप रहने को कहा।

चित्रकार ने स्त्रागे बढ़ वैज्ञानिक के इशारे की स्त्रोर देखा। खिली चाँदनी रात्रि, साँप सोया। चूहे का बच्चा उसके मुँह से खेल रहा था।

चित्रकार चौंक उठा। एकाएक साँप ने ऋपना फन उठाया। चूहा संभला। गलती मालूम हुई। भागना चाहा। साँप उसे पकड़ने बढ़ा।

त्र्यब त्राधा चूहा साँप के मुँह में था । फिर पृरा चृहा साँप निगल गया । साँप इधर-उधर घूम-फिर कर बिल में घुस गया ।

त्र्यव वैज्ञानिक ने गहरी साँस ली। कहा, "चलो।" चित्रकार चुपचाप साथ हो लिया।

- वैज्ञानिक कह रहा था, "किसी का दुःख नहीं सहा जाता है स्रौर उसी को मुख में देख कर ईर्ष्या होती है। हम एक बात पर नहीं रह जाते।"

चित्रकार चुप रहा । कुछ देर तक वैज्ञानिक भी कुछ नहीं बोला । फिर कहा, "वह देखो ।"

चित्रकार को कुछ नहीं दिखलाई दिया । पृछा, "क्या ?"

''वह सामने।''

"सामने...।"

"कब्र है न । वहीं उसके रिस्तेदारों ने दिया वाल कर उजाला कर दिया है । कीन जाने, वह जवान मर गया हो । उसकी प्रेयसी किसी लड़के के हाथ तेल भेज कर, दिये की रोशनी में ऋपने को भुला लेना चाहती हो ।"

"तम पागल हो गये हो।" चित्रकार ने टोका।

"पागल", वैज्ञानिक कह कहा मार कर हँस पड़ा। 'संसार नाश की - त्रोर है..!"

"वैज्ञानिक ?"

"चुप रहो, चुप<del>--</del>चुप....."

"वह कितना मधुर संगीत हैं। सुना जंगली लोगों में श्राज भी मृत्युगीत चालू है। वे किसी की मौत की पीड़ा नहीं देख सकते।"

"मौत की पीड़ा....?"

"सुना, मरने पर बहुत दुःख होता है। इसी लिये उनके यहाँ मधुर गीत गाने का रिवाज है। कहते हैं, कुछ जार्तियों में मरते वक्त युवतियाँ नाच, गाकर प्राणी को शांति देती हैं।"

<sup>&</sup>quot;क्या ?"

<del>श्रा</del>विष्कार २२३

"तुमने 'किलापेट्रा' का नाम मुना है। भले ही कई सिदयाँ गुजर चुकी हैं। उस युवती के सौन्दर्य की त्र्याज भी तारीफ है वह अपने प्रेमी के ब्रागे रात्रि को ब्रापना सब से प्रिय नाच दिखा, मोह, मुबह जहर का प्याला पीने को सौंपती थी। हर एक प्रेमी पर यह लागू था।

चित्रकार साथ-साथ मुनता हुत्रा वढ़ रहा था। त्रव वैज्ञानिक चुप हो गया। दोनों धीरे-धीरे रास्ता नाप रहे थे कि मुना—-त्र्यक्षाह ! त्र्राक्षाह !!

देखाः मिखारी बूढ़ा, लाठी के सहारे कदम पर कदम मिला कर चल रहा था।

वैज्ञानिक रक पड़ा । न्वूब भिस्वारी को देखा, कहा, ''इसकी भी लालसाय हैं कि दिन भर में चन्द पैन मिल जावें। 'उसी खुदा' ने इसे पैदा किया है।"

चित्रकार सुन कर बढ़ गया।

स्रागं सड़क के चौराहे पर वैज्ञानिक बोला, 'गुडनाइट' स्रीर चित्रकार से हाथ मिला स्रपने मकान की स्रोर बढ गया।

चित्रकार सीटी बजाता-बजाता वश्या के यहां पहुँचा । वहाँ पहुँच चुपचाप बैठ गया ।

वह बोली, "क्या सोच रहे हो?"

"तुम्हारे दिमाग पर...।"

"मेरा दिमाग ?"

"वैज्ञानिक कहता था कि स्त्रियों का ग्रौर बन्दरों का दिमाग एक सा होता है— खासकर तुम्हारी जाति की स्त्रियों का । जब चाहे खेल लिये ग्रौर फिर..।"

"अपने दोस्त को हिफाजत किया कीजिये। कहीं कोई 'मेड़ा' न बना दे।"
"मुफे तो बना चुकी न। अपब उसकी बारी होगी।"

"यह भूठ है।"

"भूठ—।"

"में खुद तुम्हारे 'स्टूडियो' में गई थी। याद है, तुम से तसवीर खिंचवाने

के लिए। रोज ही तुम टालते गये। बहाना बनाते रहे —भावना नहीं उठती। उतनी हाजिरी के बाद तुमने एक दिन कहा था—तुम्हारी तसवीर शायद ही बना सक्"गा।"

"बात ठीक है, तुम्हारी तसवीर बनती ऋौर तुम भाग जाती।" "भाग जाती ?"

"जरूर । स्त्राज ही न देख लो......"

"भूठ है, वादा कर भी ऋव तुम महीनों में ऋाते हो।"

"तुम सुन कर स्राश्चर्य करोगी, स्रनजाने मैंने तुम्हारा चित्र बना लिया है।" "कहाँ है-।"

चित्रकार स्रव संभला, कहा, "खयाली चित्र हर वक्त साथ रखता हूँ।" वह हँस पड़ी।

चित्रकार चला स्राया।

—एक वार चित्रकार ग्रापने नये चित्र के बारे में सोच रहा था। एकाएक वैज्ञानिक ने दरवाजा धकेल कर पुकारा, "चित्रकार!"

चित्रकार की ऋाँखें फिरी, देखा: वैज्ञानिक के बाल बिखरे थे। कपड़े फटे थे। माथे पर से खून टपक रहा था।

चित्रकार देखकर सन्न रह गया । चीख उटा, "वैज्ञानिक।"

"ताज्जुव नहीं दुनिया समभती है, मैं पागल हो गया हूँ। राह भर बच्चे मुभ पर कंकड़ वरसाते रहे। चलते लोग घूर-घूरकर देखते रहे। त्रो चित्रकार मैं श्रव पा गया — पा गया।" कह वैज्ञानिक नाचने लगा — चिल्ला-चिल्लाकर कहता, "पा गया! पा गया!"

फिर वैज्ञानिक ने चित्रकार का हाथ पकड़ते हुए कहा—चलो, श्रौर घसीटता बाहर ले श्राया । चलते-चलते पहाड़ की चोटी पर दोनों पहुँ चे । वैज्ञानिक ने यन्त्र ठीक किया ।

घरर-घरर-ररर, ररर।

चित्रकार ने देखा: सुन्दर बाग, चारों त्र्योर फूल खिले। फुहारे के पास कबूतर का जोड़ा खेल रहा था। 'हा, हा, ह,' वैज्ञानिक ठहाका मार कर हँस पड़ा। हँसा, तीव स्वर में चिल्लाया, 'पा गया ! पा गया !'

उसने यन्त्र पहाड़ी से नीचे की श्रोर लुढ़का दिया। फिर उसी सीध में नीचे की श्रोर दौड़ा।

चित्रकार ने पुकारा, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, ठहरो।'
वैज्ञानिक चिल्लाता चला जा रहा था, 'पा गया।'
'ठहरो, ठहरो।' चित्रकार कांपते बोला, 'उधर नहीं, नहीं।'
वैज्ञानिक रुका नहीं। भागता चला गया।
चित्रकार ने जोर से पुकारा, वैज्ञानिक !'
वैज्ञानिक नदी के किनारे पहुँच, पानी में पैठ रहा था।
चित्रकार सन्न रह गया, कहा फिर, 'हूब जास्त्रोगे वैज्ञानिक।'
वैज्ञानिक पानी चीरता स्त्रागे बढ़ गया।
चित्रकार ने देखा,गले तक पानी था।
फिर देखा—एक, दो, तीन—कई बुलबुले उठे—
स्त्रीखें मूँद चीख उठा, 'स्रो वैज्ञानिक क्या यही नया स्नाबिक्कार था !'

## छाया में

में भाग्य श्रीर भगवान् को नहीं मानता। इस सामाजिक नैतिकता का कायल नहीं। जानता हूँ कि इस भाग्य श्रीर भगवान् को एक वर्ग ने दूसरे पर हुक्मत करने का साधन बनाया है। वह बड़े हैं श्रीर हम छोटे किर हम निम्न, निम्न, हैं! एक श्रादमी दूसरे के न्याय का श्रिधकार ले लेता है यह कम श्रादचर्य की बात नहीं। हम तो केवल उस न्याग के भीतर साधन है। हमारी श्रावाज यदि उन तक पहुँच जाती है, तो वेश्रनसुनी कर देते हैं। रोज हमारी शिक्त कुचली जाती है—रहेगी। हम इसी तरह चुपचाप पड़े-पड़े ही रहेंगे। हम गरीब हैं। हमारा बैंक-एकाउन्ट नहीं। हमारे पास माय्य श्रीर मगवान् का में उस मध्यम-श्रेणी का श्रादयी हूँ, जिनके पास भाग्य श्रीर मगवान् का

सहारा सौंप कर उनको श्रमहाय बना दिया गया है। उनको इस विसी दुनिया में चलने में भले ही कुछ सहलियत नहीं, वे फिर भी जीवन से इन्कार नहीं कर सकते हैं। उनकी व्यवस्था श्रीर लोग बनाते हैं, खुद जैसे कि वे श्रजानी हों। तभी कभी-कभी मुक्ते बहुत गुस्सा चढ़ता है। आखिर से श्रे शिया क्यों और किसने बनायी हैं। एक आदमी के दिमाग को दूसरा क्यों मोल ले लेता है ? इसके त्रलावा शारीरिक शक्तिकी खरीदारीका भाव-तोल श्रव होगा। मजद्रों की मजदूरी का उपयोग एक दरजा सिद्ध करता है। मजदूर को श्रसहाय मान, उसे विश्वास कर लेने के लिये भगय श्रीर भगवान का श्रज्ञेय खिलौला सौंप दिया जाता है। तो भीं यह कैसा ऋविश्वास ख़ौर श्रज्ञे यता जारी है। श्रविश्वास को जीवन-हथियार मान लेने पर ब्रादमी कर्त्तव्य में जरूर निभ जावेगा। वह श्रादमी तब श्रपना मूल्य श्रांक, दूसरे के तराजू के सहारेश्रपने को नहीं तोलता है: यहीं तब उसके विद्रोह का अपारम्भ होगा—इसकी दवा समाज, सामाजिक-कानून और धर्म में नहीं है । केवल यही क्यों, ख्रादमी अपना स्वार्थ नहीं भुला सकता है। उसे तो अपने समस्त कारोबार की पैंठ लगानी लाजिम हो जाती है। वह किसी न किसी तरह निभना सीख लेता है। यदि कारण ही सब कुछ है ब्रादमी क्यों नहीं उसको ब्रपना लेता है। वह कर्म का भुलावा क्यों मान लेने तुलता है। हर वक्त निराशावादी रहेगा, जैसे कि वही उसका आपेक्तिक घनत्व हो। विज्ञान आदमी को खरा निकाल देता है। लेकिन आदकी भाग्य का रोना नहीं छोड़ सकता यह उसकी संस्कृति है। वह इसका ऋादी बन चुका है। न जाने कब वह सब संस्कारों के साथ हल हो चुका। श्रब उससे श्रनायास ही इन्सान ऋलग नहीं हो सकेगा। ऋपना रोग पहचान कर वहीं-वहीं रोगी की तरह पड़ा-पड़ा रहेंगा। वहीं से पुकारेगा-यह भाग्य श्रीर भगवाद रूठ गया है। उनके आसरे वहीं सड़ता-गलता रहता है।

जीवन के भीतर पैंठ कर कब-कब मैंने छान-बीन नहीं की। कुछ नहीं पावा | कई बार ग्रहस्थी के नीतर मैंने टटोलां | कुछ हासिल नहों कर कछ पीड़ा बटोर चुका हूँ | यह ग्रहस्थी तो सारी माया जाल से भरी है | भूल भुलैया है | यह अपने पराये का अनजान खेल है | आदमी हठ करता रहेगा | पाना उसे कुछ नहीं है यह दुनिया बहुत वस्तुवादी हो चुकी। श्राज इन्सान उसके बीच धातु की तरह पड़ा है। कोयला है विज्ञान सिद्ध करेगा कि होरा श्रोर अ फाइट उसी की जात है। विज्ञान के अनुसार तीनों एक ही जाति के हैं। तबभी मूल्य अलग-अलग हो गया है। उपयोग और जरूरत पर वह दरजों में बाँटे गये हैं। उसी तरह आदिमियों के अलग अलग दरजे हैं। बड़े, छोटे, मध्य-अ ग्री वाले; रोगी, पगु भिखमंगे, मजदूर, किसान—ये सब इन्सान ही हैं। फिर एक दूसरे को घूर-घूर कर देखता है। इसके बीच कोई आपसी खास समझौता नहीं है। एक दूसरे से घृणा करता है। अपने अपने दायरे की देखभाल वाली रज्ञा का विवेक तथा पूर्ण ज्ञान सब को है। हर एक सावधानी से चला करता है, चारों श्रोर आँखें फाइ-फाइ कर देख लेता है कि कहीं खतरा तो नहीं इरएक अपनी पैनी दृष्ट से एक दूसरे के दिल का द्दाल आँक लेना चाहता है। इस अविश्वास के बाद आदमी अपने को सभ्य मान, फूला नहीं समाता। ज्ञानवान अपने को साबित करता रहेगा। किसी की कहाँ सुनता है अपने दम्भ और समझ को ऊँचा उठा कर आसपास वालों पर रोव गालिब करेगा—देख यह हूँ

तभी तो मुभे दुनिया पर हँसी आती है। जरा एक घका लगा कर खत्म हो जाने वाले इस आदमी का यह क्या हाल है। चन्द साल की उसकी यह जिन्दा है। उसको साँप, कीवे आदि की तरह सेंकड़ों साल कोई जिन्दा थोड़े ही रहना है। तब भी वह नहीं समभेगा। यह है उसकी सभ्यता और आर जान का हाल। ऐसे ही आदिमयों पर तो मैंने सोच लेना सीख लिया है। तब मुभे लगता है कि हजारों लाशों के बीच जैसे कि मैं खड़ा हूँ। उन सड़ी लाशों की बदबू महसूस कर मन में उबकाई उठती है। कुछ को पहचान देखता हूँ। उनमें कीड़े पड़ गये है। सुभसे वह नहीं सहा जाता। वहीं मैं खुद कमजोर हूँ, अन्यथा इतना विवाद नहीं उठता। यह सब हाल नहीं बयान करता। मैं भी बुद्धिवादी हूँ। मैं सड़ रहा हूँ, कभी-कभी अपने शरीर पर पड़े कीड़ों को चिमटी से निकाल छि: छि: के साथ फेंक देता हूँ।

इस छि: छि: ने मेरे जीवन में कब प्रवेश कर लिया, कुछ मालूम नहीं।

श्राज बच्चे वाली युवती मातात्रों की श्रोर मैं श्रांखें गड़ा-गड़ा कर देखता हुँ। इस बदलते जमाने में 'बच्ची' की टट्टो पेशाब को वह छि: छि: गिनता हैं। तब सोचता हूँ — वह भावना ऋचैतन्य ही बचपन से जीवन के भीतर पैठ जाती है। जिससे फिर श्राजीवन छटकारा नहीं हो सकता श्रीर होशश्राते ही श्रादमी सब श्रीर सारा हाल जान श्रीर समभ लेता है। कुछ श्रनचित हो. मानना पड़ेगा। श्रभागे श्रादमी पर तभी मुक्ते बहुत तरस श्राता है। क्योंकि भाग्य भाग्य वह चिल्लाता रहेगा। भगवान की पुकारकरेगा। यह नैतिक आरोप है जो ब्रादमी को रोज ब्रासमर्थ बनाता जाता है। ब्रादमी उससे ब्रालग नहीं रहेगा। क्या सब मुक्ते याद नहीं है। श्रस्पताल से एक मरीन निकाल दिया गया । कारण कि वह गरीब था । कौन उसका भुगतान करता। वहाँ के लोगों ने देखभाल के प्रति ऋनिच्छा जाहिर की। पूछकर, कौन श्रीर क्या-क्या तुम्हारा दुनिया में है ! समभ गये वह श्रभागा है। उस मरीज को मैंने सड़क पर कराइते देखा था। उसके पाँव में एक बड़ा घाव था. जिसमें कीड़े पड़ गये ये । सरकारी श्रस्पताल ने इस नागरिक की रच्चा को उपेक्षित गिना । वह तब सड्क तक लॅंगड़ाता-लॅंगड़ाता, वहीं पर पहुँच कर लेट गया । उसे उम्मीद थी कि ताँगा या मोटर उसके जीवन को मिटा देगा: किंत किसी दयावान् श्रादमी ने, उसे किनारे सरका दिया। यह श्रात्महत्या समाज के इक में बुरी होती। यह उसका कैसा उपकार या। श्रीर एक मैं हूँ, उसे उठा कर घर ले आया हूँ। यह मेरा घर नहीं। किराया देता हूँ। हिसाब किताब साफ रखता हूँ, मकान-मालिक हाथ जोड़े खड़ा रहा करता है? नहीं वह मुभी किसी दिन निकाल देता। तब न जाने सुभी कहाँ-कहाँ भटकना पड़ता। श्रव तो मैं उसके घाव को घोता हूँ। वह उन कोड़ों की कुलबुला-हट से बार बार सिहर उठता है। मैं टिंचर पानी से उस घाव को साफ किया करता हूँ। नास्र हो गया है बहुत बदबू चला करती है। पड़ोसी एक डाक्टर हैं। उनकी दया से मलहम प्राप्त हो गया। वही लगा कर पट्टी बाँधता हूँ। किसी तरह हो, यह श्रहसान उस श्रपरचित श्रादमी की तरफ बरत रहा हूँ। यही है दुनिया, लाखों पड़े श्रादमी ऐसे ही मिलेंगे। तभी तो

गुस्सा चढ़ता है। इनकी जरूरत क्या है। इस तरह आबादी बढ़ाकर कुछ लाभ नहीं मालूम होता।

श्रादमी समभदार है। वह कुत्तों श्रीर चूहीं को जहर की गोलियाँ देकर मिटाना चाहता है। यही स्वस्थता का एक सही पहलू है। घोड़ों को गोली श्रासानी से मार दी जाती है। यदि श्रादमियों को मिटा देने का सवाल उठेगा, वह हत्या मानी जावेगी। ताजीरात हिन्दी की दफायें तब काम में श्राती है। यह बात किसी तरह समाज पचा लेने को तैयार नहीं है। यह है सम्यता का हाल ! इस प्रकार मिटाने वाला पहलू पीड़ा लाता हैं। किसी तरह हम उसको श्रपनाना नहीं चाहते—इसी लिये श्रपने इस रोगी की फिक्र दिन भर सुभे सताया करती है। जानता हूँ, वह श्रच्छा नहीं होगा—इस तरह बहुत दिन घसीटने के बाद दुनिया में चलने लायक शायद ही वह हो सकेगा। कभी गुस्से में मैं पड़ोसी डाक्टर से कहता हूँ, 'डाक्टर इसको खतम कर दो। ताकि उसे एक दिन इस दुनिया से छुटकारा मिल जाय। कोई गोली दे दो, वह दुख से छुट्टी पा जावेगा।'

डाक्टर हॅसकर कहता, 'मियां दर्शन-शास्त्र डाक्टरों को मत सिखलात्रों उनका जो काम है, वे बखूबी निभा लेते हैं।'

तब अपने भीतर मुक्ते भारी गुस्सा चढ़ता है। अस्पताल के डाक्टरों ने इस मरीज को जगह नहीं दी, तो एक दयालु ने सड़क के किनारे सरकाया। एक मैं हूँ जो कि उस जूठे बासी आदमी को ताजा बनाने की फिक्र में हूँ। यह सब कैसा रोजगार हैं। क्या मेरे सिवाय दुनिया के और लोग दुनिया का सही-सही हाल जानते हैं। और मैं हो एक बेवक्रफ हूँ। फिर अपने को नहीं कोसता हूँ। इस दुनिया को मैंने खूब-खूब देख लिया है। कभी इसमें धौंस जमानी नहीं चाही। पिछला साराजीवन जितना टटोलता हूँ, लगता है एक भारी दुख खरीद, आज यह अजनवी दूकानदारी चला रहा हूँ। इस रोगी को लेकर ही अपने को सही-सही मुक्ते साबित नहीं करना है। मैं तो हूँ गलत! इसी से अपना अधिक हवाला नहीं देता। अपना परिचय खुद लिख बार-बार मैंने मिटा डाला है। मैं नहों चाहता कि यह आदमी की जाति मुक्ते पहचान

ले। मेरा बश चले, आज ही सब को मिटा डालूँ, लेकिन लाचार हूँ। इसी लिए आदमी को तरह अपनी पिछली भावकता को विसार नहीं सकता।

सच, वह रौहिणो ही थी। मैं उनकी सारी बातें समभता था। चाह कर उस रोहणी के लिये कभी कुछ नहीं कर सका। इस रोहिणी को बहत दिनों से जानता था। तब वह रोहणो कितनी सरल थो। आगे अनमनी और उदास रहने लगी। कुछ कहेगी नहीं। जीवन उत्हाह जैसे कि चुक गया हो। मैंने हर तरह से उसे समभाया, विश्वास दिलाया—कठिनाई में निभ जाना हीसही इम्तहान है। रोहणी मानती कब थी। जरा बात होगी, आँसू टपकने लगेंगे। उसकी मां का खत श्राया है रोहिंगों को बुलाया है। रोहिंगी नहीं जायगी। श्राज वह इस घर से बाहर कहीं, किसी से मुँह दिखलाना नहीं चाहती है वह हर तरह मुक्ते सहारा देने कौ ठाने है। चाहती हैं कि हढ बनी रहे। नारी कोमलता की सहज कमजोरी में पिघल, फिर खुद हो उलभ उलभ जाती थी। उसके मायके के लोग सम्पन्न हैं। उनको वह सहारा नहीं बनायेगी। ऋपनी गरीबी का श्रोट बना, उनकी दया की वह भूखी नहीं थी। वह उन से भीख माँग लेने को तैयार नहीं । उसे इर तरह ऋपना जीवन यहीं तो काटना था। वह श्रपने पति को गरीब भला क्यों लावित होने देती । वह श्रपने बचपन को विधारना सीख चुकी थी। इस गृहस्थी में वह आयी है। जो कि सही ठिकाना था। त्रव बाकी जीवन रोहिए। को मेरी ही एइस्थी में काटना था - सुख से हो: चाहे दु:ख से। किसी को उनकी गृहस्थी से दिलचस्पी लेने का कोई अधिकार नहीं। कुछ फायदा थोड़े ही है। वह दोनों —पति पत्नी, ठीक तरह इसे चलाना जानते हैं। वे कहाँ किसी का त्रासरा ताकते हैं। पतिकी लापरवाही रोहिंगी भाँप लेती थी। ठीक तरह न खाना न पहनना, हर वक्त काम, काम, काम ! घर लौट कर आयेंगे, यही दफ्तर की फाइलें! इस तरह आखिर के दिन गुजर होगी। तब रोहिणी कुढ़ कर कहती; 'श्रच्छीं नौकरी है, बाह।'

'जो कुछ है, यही है। तुम कुछ दिन के लिए मायके न चली जाओ।' 'मायके!' रोहिणी को यह शब्द इस लेता था। 'तब जाने दो। यहाँ तो...ं ?' 'वहाँ जैसे कि सब मेरी फिक करने की जिम्मेदारी ले लेवेंगे। यही:ठीक है। बार-बार न जाने क्यों तुम डराया करते हो।

'खुद तुम ही भुँ भलाती हो।'

'मैं न' यह कसूर जैसे कि स्रामी तक रोहिणों को मालूम नहीं हुस्रा था। स्रव ज्ञात हो जाने पर, वह शरमा, जमीन पर निगाह गड़ा देती। वह पति की स्राभारों है। उसका स्रादर करती है।

श्रीर में कुछ क्या कह सकता। वह रोहिणी श्रीर में ही इस ग्रहस्थी को चला रहे थे। रोहणी के मायके का एक छोटा नौकर है। उसके बाद हमारी तीस रुपये महीने को श्रामदनी है, जो पहली तारी ख को वस्ल हो जाती है। एक बड़ा दफ़्तर है। वहाँ पढ़े-लिखे मजदूर की हैसियत से में काम किया करता था। वहां बहुत श्रीर बाबू लोग थे। वहाँ श्रादमी श्रादमी का भगड़ा था। वहां भी दलबन्दी थी। बड़े बाबू बाह्मण थे श्रीर छोटे कायस्थ। कुछ थोड़ा श्रादमी को पहचान लेना सीखा है। वह बड़े बाबू स्वभावतः बुद्ध थे। तब छोटे बाबू का उपरी हाथ चलता था। वह उनकी बड़ाई थी। मैं फिर भी दल बनाने का पक्षपाती नहीं। कारण कि श्रादमी के जीवन में बहुत रुकावटें हैं। श्रादमी के वारे में तब श्रिषक ज्ञान मुभे नहीं था। मैं तो समभता था कि श्रादमी ईमानदश्र श्रीर सभ्य जन्तु है। यह कब मालूम था कि उस श्राफ़िस का भी शासन होगा। वहाँ हुक्मत करने वाले बेकार कायदे चालू रहते हैं। वह बड़ा दफ़्तर:

एक बड़ी मेज, उसपर नीली रोशनायी से रंगी चादर श्रौर फैले हुए बड़े-बड़े कागज! जिनको कि छोटे-छोटे कङ्कड़ों से हम दबा, लिया करते थे कि वे उड़ नहीं जायें। नियमित सुबह नौ बजे से संध्या सात तक काम करना। जरा कुछ कहने पर कठोर श्रौर कड़वी वमिकयां! मेज के चारों श्रोर वाली कुर्सियों पर क्लर्क बैठे रहा करते थे। वेसी ही पाँच सात मेजें थीं। सब का निरीक्षण-कार्य छोटे बाबू के सुपुर्द था।

मैं उस चेहरे को त्रांज भी नहीं भूला हूँ। उस चेहरेपर पिशाच की छाप थी। उस हृदय पर बार-बार मैल जमा होता रहता था। उसी तरह जैसे कि गोबर के ऊपर बैठा कीड़ा गोलियाँ बनाया करता है। छोटे बाबू का समाज भी मैला ही था। लेकिन ......! सोचता हूँ उस हिन्दुस्तानीं श्रफसर की बातें जो कहता था, 'बाबू यह हाल है हिन्दुस्तान का, सात हजार श्रिजियां आयी थी, किसको नौकरी दी जाती।'

में हिन्दुस्तान की बेकारी से परिचित था। श्रपनी सी हैसियत वालों को कौन नहीं पहचानते हैं। कुछ मन को ऊँचा उठा, चुपके कहा था, 'हजूर ठीक फरमाते हैं।'

कितना बनावटी जीवन ! वहां गन्दगी कम नहीं हुई । वह हजूर ऋपने को बहुत ऊँचा गिना करते थे । यह सब देख कर मैं कई बार ख्रलग एकानत में ठहठहा मार कर खूब खूब हंखा, करता था । मेरी सूखी हंखी, दिल पर खट-खट आवाज करती, जैसे कि मैं रोगी होता जा रहा था । उसके बाद छोट बाबू के बर्ताव से दिल पर कभी तो बहुत कड़ी चोट लगती थी । रोहिणी बाजार से कुछ कटपीस के टुकड़े लाने को कहती है । वह इतवार है । मैं कहां मना करता हूँ । चाहता हूं कि किसी तरह रोहिणी खुश रहे । लेकिन उस इतवार को भी दफ्तर है । चौबीस घएटों और महीने के पूरे दिनों की चोखी मजदूरी गिन कर मिलती है । कुछ केसे कहा जा सकता है । फट छोटे बाबू की तेविरियां चढ़ जायँगी । वह बोलेंगे, "आप लोग बेईमान हैं, ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते हैं । आभी चाहूं आपको बर्खास्त करवा सकता हूं । यह यतीमखाना नहीं हैं । आप लोगों ने नौकरी क्या मजाक समभी है ।"

उस बात को विवाद बनाया जा सकता है। पढ़ा-लिखा मजदूर कानून को जानता है। अपना विद्रोह उसी के लिए बुरा होगा। वह जीवन-लालच एकाएक नहीं बिसार सकता है। तब से कई बार मैं ईमानदारी की व्याख्या कर लेना चाहता हूं। आज यह मरीज जिसके घाव पर कई की ड़े दवा लगाते मर जाते हैं, उसे मैं ठीक-ठीक आदमी की तरह पहचान लेना चाहता हू। उन ड़ीड़ों को हथेली पर रख देखता हूँ कि वे रेंगते हैं। उनका भी जीवन है। तब वह शरीर को खा कर जिन्दा क्यों रहना सीखे हैं। इसी से बार-बार सोचता हूं, दफ्तर में छोटे बाबूं इन की ड़ो से कम होशियार नहीं थे। यह दफ्तर टेम्पररी था। ठेके पर वहाँ काम जारी हुआ था। साहब अपने काम को जल्दी खत्म देखना चाहते थे। उनकी तरकी उस पर ही निर्मर थी ' छोटे बाबू को उम्मेद थी वे जल्दी बड़े बाबू बन जायेंगे। आदमी कब कब अपने स्वार्थ के लिये चौकन्ना नहीं रहा करता है। बरसात है, बहुत गरमी, फिर वही काम, काम, काम....! फाइले; पैड और बड़े-बड़े स्टेटमेंग्ट। हर तरह अपनी कारगुजारी पूरी करनी पड़ेगी। आदमी का मूल्य चुकाया गया है। आमदनी के लिये तब क्यों सहानुमृति बरती जाये।

किन्तु, रोहिणी की तिबयत खराब रहती है। आजकल वह न जाने क्यों बहुत डरा करती थी। खाना ठीक ठीक इजम नहीं होता है। वह पीली पड़ती जा रही है। दुःख तो यह बात-बात में इकट्ठा कर लेना सीख गयी। उसे कितना नहीं समकाया, कोई बात नहीं। इसी तरह दुनिया चलती है। खुद मैं न जाने किस तरह अपने को चला रहा था। रोहिणी भला कसे जान लेती। वहदफ्तर उस संस्था, वहाँ के अफसरों के प्रति भारी घृणा होने पर भी, मैंने कभी अपने को गलत साबित नहीं किया, तो रोहिणी को कैसे धीरज देता। उसे समकाना चाहता था, नौकरी का यही हाल है—ऐसा ही रहेगा। वह तकरार भले ही न करे, परेशान रहेगी। बहुत थक जाने पर जब कुर्सी पर बैठ जाता था, रोहिणी टकटकी लगा कर देख़ती रहेगी। उससे में क्या कहूँ। वह नहीं चाहती इस तरह रात को जाग-जाग कर दफ्तर में काम किया जाय। वह कहाँ जानती थी, तीस रुपया एक बड़ा खजाना है। जिसके आगे वह सारा जीबन और दुनिया आख़ी है!

रोहिणी की तिवयत खराब है। दर्द बढ़ता जा रहा था। सुबह त्राकर दायी सावधानी कर गयो। रोहिणी बच्ची हैं, रोने लगेगी। मैं उसकी चिल्लाहट. सुनता हूँ। उसे किस तरह धीरज दूँ। नौकरी पर जाना है। श्राफिस में स्ट्रिक्च में एट (कमी) होने कों सम्भावना है। कहीं बेकार हो जाऊ गा, फिर क्या गित होगी रे रोहिणी से श्रिषिक लोभ नौकरी का है। नौकरी से ही रोहिणी की गुजर होती है। एक लम्बे अरसे तक मैंने देखा कि बेकार आदमी की कोई इज्ञत नहीं होती। समाज के लोग उस पर श्रांगुली उठाते हैं। जिन्दगी को चलाने

के लिए तो पैसा चाहिये। वह पैसा जरूरत है श्रीर नौकरी से मिलता है। चार जूते छे। टे बाबू मार कर भी पैसा दे दें में सब कुछ सहूँगा। मेरी एक बीबी है। में एहस्थ हूँ। मैं ने माया जाल जोड़ लेने के बाद श्रात्म सन्मान को बिसार दिया था।

उस दिन भी क्या रात को काम करना था। जरूरी एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। छुटकारा भला कैसे मिलता। रोहिणी की तिबयत सुबह से खराब थी. यह ऋच्छी तरह मैं जानताथा । नौकर सेक्या होगा । रात को काम कहाँ होता था। एक उदासी घेरती जाती थी। छाटे बाबू का हक्म था रिपोर्ट खतम होंने पर जाना होगा। व्यक्तिगृत साधारण बीभारियों के पीछे काम नहीं रुक सकता है। वह कथन भी ठीक था। बार बार खूनी की आँखों से मैं उनकी श्रोर घूरता था । परवशता तो श्चादमी ने खुद ही श्चपनायी है । वह कमजोरी को पी लेता है। अथवा इस तरह क्यों पड़ा रहता! रोहिशा को मैंने हर तरहसे जाना है। एक दिन ऋबोध लड़कों की तरह मेरी बातों पर ताका करतो थी। उसकी आँखों वाला आश्चर्य कब कब मैंने नहीं भांपा। वह शरमाना ही भूल गयी। पति के आगो सब कुछ कइ, तकरार करती थी। पीछे पीछे पति को अपना कर्त्तव्य उसने गिन लिया था। उसकी आज्ञा मान लेना, निजी भुंभलाइट वह इटाती चली गयी। वही रोहिणी मां बनने का ख्वाब देख रही थी ! कितनी खुश नहीं थी। मैं जानता था कि उस माँ के आगो पिता का दरजा पा जाऊँगा। मैं इसी तरह नौकरी करूँगा। रोहिणी जीवन में आगे चलेगी... चलेगी...।

आज में कह सकता हूँ, यह नौकरी श्रौर उसके पीछे पैसा देना अनुचित
है। वहाँ स्वस्थता नहीं। वहां छे। टेम्बाबू सरीखे लुच्चे श्रौर बदमाश श्रादमी की
ही गुजर हो सकती है। उस नौकरी पर इस रोगी की तरह कीड़े पड़ गये है।
जिसका उपचार अफसरान नहीं करना चाहते हैं। वे जान कर श्रनजान बने
रहेंगे। श्राफिस पर एक भूठा श्रातंक जमां, वे छोटे को कुचल-कुचल डालना
चाहते हैं। उसे वह ऊपर नहीं उठाना चाहते हैं कि वह हल्ला करेगा। उसकी
आवाज सुनाई देगी। दुनिया में हर जगह बड़ों का ऊपरी हाथ है। छे। टों का

श्रपना मान नहीं | यह सभ्यता श्रादमी को पंगु बनाती जा रही है। एक दरजा रोज श्रपने को छोटा ही देखता है | श्रपनी निम्नता से बह दबा ही रहता है | बड़े उसे कुचलेंगे श्रोर एक दिन वह इसी रोगी की तरह सड़क पर मौत की राह ताकेगा | भाग्य श्रोर भगवान के श्रासरे यहाँ पड़ा रहना उसका हेतु है | तब मैं ही क्यों तर्क किया करता हूँ | इतनी बड़ी दुनिया का भार कोई मुफे ही तो श्रकेले उठाना नहीं है | लेकिन मैं श्रादमी हूँ, मुफे दलील करने का हक है | चाह मेरा दावा फुठा ही क्यों नहीं हो, मैं भी कह सकता हूँ |

रोहिणी के पास रात के तीन बजे पहुँचा था । वह मुक्ते छुटपटाती मिली। मैं दौड़ा-दौड़ा दाई के पास आप पहुँचा। वह आयी। रोहिणी फिर भी छुटपटाती छुटपटाती रही। मैं डाक्टर के पास पहुँचा उसने आकर हालत देखी। दोनों ने फैसला किया, रोहिणी बहुत कमजोर है। उसकी ठीक परवाह होनी चाहिए थी। कुछ हो रोहिणी न जान क्या मर गया। वह उतनी बड़ी निराशा, मुक्ते भय की तरह लगा। यह आदमी कितना पागल है। मेरी तरह समभा करता है, रोहिणी उसकी थी। उस सारी गृहस्थी का आखिरी तमाशा देख तीन-चार दिन तक मैं आफिस नहीं गया और पाँचवें दिन जब पहुँचा, वही छोटे बाबू की तेवरी चढ़ी आंखें! वह बोले, 'मिस्टर आपकी नौकरी .....।'

वे और कुछ कहें कि मुक्ते गुस्सा चढ़ा। जोर से एक चौटा रसीदकर बोला, 'में इस्तीफा देने आया हूँ। मुक्ते नौकरी की कोई जरुरत नहीं है। यह सारा नौकरी वाला व्यवसाय एक गलत नीव पर खड़ा है।'

यही है न जीवन का एक खेल! तब बस रोगी को क्यों अपने घर लादकर ले आया हूँ। बेकार आदमी हूँ। साधारण-सी मजदूरी की है। दो टयूशन पास हैं। वे पैसा देते हैं। क्या मैं इस अपाहिज और अभागे को बचा सकूँगा। यह तो गरीब है। भाग्य और दाता के नाम की चिल्लाहट करता करता सड़क पर पड़ा था। मैं हूँ बड़ा दयावान, उसे उठा लाया हूँ। इस साले को खाना खिलाता हूँ, जान कर कि यह आदमी की जात, कुत्ते की जात से भी बुरी है।

वह क्यों न जाने मुक्ते लोभ देता है कि उसकी एक बीबी है। उसके पास यदि मैं पहुँचा सक्ँ, वह इसकी हिफाजत करेगी। न जाने कहाँ इसक गाँव है। श्रायित जो मन में श्राता है बका करता है। इस बेवक्फ की बार की मुक्ते श्रीवक परवाह नहीं है।

रोहिसा हो, चाहे यह रोगी। मैं दुनिया के बहाने की खु-खूब पहचानता हूँ। जानाता हूँ कि सभ्यता की छाया में .....